

YASHOVUAYA JAINA GRANTHAMALA. 2

7111

## PRAMANANAYA-TATTVALOKALANKARA

OF

SHREE VADI BEVASURI WITH THE COMMENTARY

RATNAKARAYATARIKA OF

SHREE RATNAPRABHACHARYA

(CHAPTERS, 1-2)

EDITED

UNDER THE BENIGN INFLUENCE AND PATRONAGE

OF

SHASTRAVISHARAD JAINACHARYA SHREE VIJAYA DHARMA SURT

BY

HIS HOLINESS' MOST DEVOTED SERVANTS SHRAVAK PANDIT HARGOVINDDAS

> AND SHRVAK PANDIT BECHARDAS

PRINTED AND PUBLISHED

BY

HARSHCHAND BHURABHAI PROPRIETOR OF DHARMABHYUDAYA PRESS BENARES.

Veer-Era, 2437. --:0:---

Price, Rs 1-0-0.

### सहम्

#### प्रस्तावना ।

फः सल्वाहततत्त्वाभियुक्तः. तार्किकचकचकवर्तित्वेन, प्रतिवादि-भयद्भरत्वेन च सुविश्रुतानां मूलअन्थमेतं प्रणेतृणां वादिश्रीदेवस्रीणां सुविहित-सुगृहीतेन नामधेयेन नात्त्यत्यन्तं परिचितः ! । एतेषां जन्म विक्रमार्काद् वैहि-वेद-चन्द्र-भूमिप्रमिते (११४२) वर्षे गूर्जरदेशान्त-रीते मङ्डाहतनान्नि नगरे प्राग्वाटवरानुक्तोपमस्य वीरंनागाह्यस्य श्रेष्ठिनो जिनदेवीनान्न्या गृहिण्याः कुक्षो समजनिष्ट । प्रददे वैषां पितृभ्यां पूर्णचन्द्र इति नाम । पूर्वपुण्योदयवशेन निसर्गत एव संसाराद् विरक्तिचित्रैस्तैः. परित्यज्य मोहसाब्राज्यशालिनी वैभविकी मृच्छी, श्रीमन्मुनिचन्द्रस्रीपां समीपे विक्रमादित्याद् द्विपैञ्चैकेन्दुसंस्ये(११५२) संबत्तरे आहेती दीक्षा प्रतिपेदे । समातिष्ठिपंश्च दीक्षासमये गुरव-स्तेषा रामचन्द्र इति नाम । स्तोकेनेव कालेनाऽचिन्त्यप्रतिभापकर्षव-शतले समभ्यन्य सर्वेविषयाणि शास्त्राणि. संप्राप्य वाडविद्यायां परां काष्टा. विहत्य चानेकेषु देरोषु, महतीषु सभानु पराजय लम्भिता नानाविधा प्रतिवादिविसारदा . यस्प्रभावकचरित्रे तचरित्रप्रतिपादन-परे एकविंरी शृहे-

"सर्हितो जीवनग्रायो राजमान स्योतज्ञा । प्राप्ताद्वमामुखाऽऽमीर् वीन्नामिक्यो एट्टं ॥ ७॥

रति श्रीप्रशादस्य हिन्दाः 'ब'रत्यः स्ट्<sup>र</sup>राम् ।

ा ' दोशा हुमस्तेथरे ' ती प्रभावत्यमेत्रे ।

१ 'निविदेवपिव जन्म एति प्रभावक्यरिते । २ यत् निर्णयमानरस्वितन्त्र प्रमाणनयतस्याणेकारकारभाषासुवायस्यक्षाकस्य प्रसायनाया देवसूरिपितुनीस 'नाप-देव इति व्यतिक त्रीनयस्,

"शिवाद्वैतं वदन् यन्ध पुरे धवलके द्विज ।

काइमीरसागरो जिग्ये वाटात् सत्यपुरे पुरे ॥ ३९ ॥
तथा नागपुरे क्षुण्णो गुणचन्द्रो दिगम्बरः ।
चित्रकृटे भागवतः शिवभूत्याख्यया पुनः ॥ ४० ॥
गङ्गाधरो गोपगिरौ घरायां धरणीधरः ।
पद्माकरो द्विजः पुष्करिण्यां च वाग्मदोद्धर ॥ ४१ ॥
जितश्च श्रीभृगुक्षेत्रे कृष्णाख्यो बाह्मणाद्रणीः ।
एवं वादजयोन्मुद्दो रामचन्द्रः क्षितावभूत्" ॥ ४२ ॥

एवं च विश्वसिन्निप विश्वे वादिमतङ्गजशार्द्र्लतेन परां प्रसिद्धि समासादितवतस्तान् सुयोग्यतयाऽतिप्रसन्निचता गुरवो 'देवसूरि' च्ड्रीहें नामदानपूर्वकं विक्रमात् ११७४ वर्षे सूरिपदे न्यवीविशन् ।

प्भिर्वादिप्रवरेरणहिल्लपुरपत्तने श्रीसिद्धराजजयसिंहिक्षितिपंतनोना-शास्त्रविशारदेरनेकैः प्रामाणिकप्रकाण्डेमिण्डितायां चतुरङ्कायां परिषदि तर्क-कर्कशैरनल्पैर्विकलपकलपनाजालेः पराभृति प्रापितश्चतुरशितौ समासु लव्धजयप्रतिष्ठोऽपि कुमुदचन्द्रनामा दिगम्बराचार्यः, समर्थितश्च स-युक्तिसृक्तिकं नारीनिर्वाणविधिः, प्रभावमापादितं श्वेताम्बरं शासनम्, समुत्तिभितश्च स्वकीयो विमलो यशःस्तम्भः। तदानीं च सभामध्य-मध्यासीनेरन्यगच्छीयैरपि वहुमिर्जगद्विख्यातैः श्रीमँद्वेमचन्द्राचार्यप्रभृ-तिभिः सूरिभिः, अप्रतिवध्नद्विर्तिजं कविल्वकौश्चलं, परा स्त्रुतिमुपनीता

१ "श्रीदेवसूरिरपरश्च जगत्प्रसिद्धो वादीश्वरोऽस्तगुणचन्द्रमदोऽपि वाल्ये"
 इति गुर्वावल्या श्रीमुनिसुन्दरसूरयोऽपि ।

२ "वेदाश्वराद्वरे वर्षे सूरित्वमभवत् प्रभो " इति प्रभावकचरित्रे ।

३ "शरवेदेश्वरे वर्षे कार्तिके पूणिमानिशि । जन्नाऽभवन्प्रभोव्योमवाणशम्भो वर्तं तथा" ॥ ८४८ ॥ इति प्रभावकचरित्रे श्रांट्रेमचन्द्राचार्यप्रजन्धगतश्लोकेन हेमचन्द्राचार्याणा गा-दिश्योदेवम्रिसमानकालिकत्वं सुप्रतीतम् ।

वादीन्द्राः श्रीदेवस्रिपादाः, तथा च प्रभावकचरित्रे-

"श्रीसिद्धहेमचन्द्राभिधानशब्दानुशासने । सुत्रधारः प्रभुः श्रीमान् हेमचन्द्रप्रभुर्जगौ"॥ २५०॥

त्तथाहि—

यदि नाम कुमुद्दचन्द्रं नाजेप्यद् देवस्रिरहिमरुचि । कटिपरिधानमधास्यतं कतम श्वेताम्यरो जगित १ ॥२५५॥ श्रीचन्द्रस्रयत्तत्र सिद्धान्तस्येव मूर्तेष । शासनोद्धारकुर्माचाऽशासन् श्रीदेवस्रये ॥ २५२ ॥ श्रीमदेवगुरो सिहामनस्ये सित भास्ति ।

प्रतिष्ठामां न लग्नानि वृत्तानि महतामिष "॥॥ २५३॥
अपरेरिप तत्समानकालिकैः पश्चाद्भाविभिश्च भूरिभिः सूरिभिस्वीणां जयश्रीसमागमस्य, चातुर्वेद्यवैशारद्यस्य. माहात्स्योत्की
नस्य. सत्तासमयाद्युपवर्णनस्य च तत्तद्युम्थेषु विहितः संवादः सुस्पष्टं

लोचनगोचरीभवति. तथाहि---

" यरत्र स्वप्रभया दिगम्यरस्याऽपिता पराभृति. । प्रस्यक्ष विद्युषाना जयन्ति ते देवसूरयो नव्या "॥ (९४ ९)

''आञ्चावास समयसमिधा सचयश्चीयमाने स्त्रीनिर्वाणोचितगुचिवचश्चानुरीचित्रमाने ।

प्राजापत्व प्रथमित तथा सिद्धराने, नयश्री-

र्थस्योद्वाहं व्यथित स सदा नन्दताह् देवस्रि ।॥ (१८ १८६)

(रवाकरावतारिवाया धीरव्ययनसूरव )

"तिष्य श्रीमुनिचन्डस्रिम्निभिगींतार्यपृष्टामणि पटे स्वे विनिपेतितस्तदनु स श्रीडेयस्रिम् । आस्याने जयसिर्डेयन्डपतेर्येनाऽम्नदिग्याससा स्वीनियीणसमर्थनेन विजयस्तम्मः समुक्तिभत् ॥

( र्षप्रेरामालाजीवाप्रशस्तो स्तप्रमस्तयः )

१ एति मीपवारस्त प्रत्यवर्त्ति "विम्नार् वस्तोरार्वदर्धे मापे गम्बिता इत्योन प्रतिपादित ।

"अन्यामाधारणजीलसंबहे विनस्विद्धजनमृदिनाऽऽघो ।

दिगम्बराडम्बरभद्गमृत्ये प्रणम्य तस्ये गुरहेतस्वरे "॥०॥
"धीडेबस्रिसुगुरो रफुटनाममन्त्रनित्यरमृतिराहुषांज्ञवजेन वृत्तिस् ।
श्रीमन्मुनीन्द्रसुनिचन्द्रकृतावसुत्यां स्रिसंदेधर इति प्रवटां चकार"॥१॥
(आवश्यकसप्तिनिदीकायां शीसदेशराचार्या )

"श्रीटेचम्रिम्पा वभृतुरस्येऽपि तत्पाटपयोजहंसा । येपामबाधारचितस्यितीनां नालीकमेत्री मुटमानतान" ॥ ( जिनेधर्मप्रतिबोधे श्रीसोमप्रमस्यरः )

"भेजेऽबर्गणितां नम्न कीर्तिकन्यामुपाजेयन् । तां देवस्रिराच्छिच तं निर्प्रन्य पुनर्व्यघात्" ॥ १ ॥ (श्रीउँदयप्रमदेवा )

( मेंमरादित्यमंक्षेपे श्रीप्रद्यमाचार्याः )

" सै श्रीकरीसप्तक्रवादिदेवाचार्यन्य शिष्योऽजनि रामचन्द्रः ।
स्रिविनेयो जयमद्गलोऽस्य प्रशन्तिमेतां सुरुती व्ययत्त " ॥
"वस्त्रप्रतिष्टाचार्याय नमः श्रीटेवस्रये ।
यस्त्रसादमिवाऽऽप्याति सुन्यप्रेषु दर्शनम्" ॥

"वादविद्यावतोऽद्यापि लेम्बशालामनुस्त्रता । देवस्रिमभोः साम्यं क्यं स्याद् देवस्रिणा ? "॥ "वाईस्पत्याधिपत्यस्य पातने प्रथितोद्यमः । अपूर्वः कोऽपि लोकेऽस्मिन् देवस्रिः कृतोद्यः"॥

#### १ एतद्श्रन्यविरचनसमयः--

''शशि-जलधि-सूर्यवर्षे ग्राचिमासे रविदिनसिताप्टम्याम् । जिनधमेप्रतिवोच क्लप्तोऽयं गूर्जरेन्द्रपुरे''॥ १४ ॥

इति प्रशस्तिप्रान्तमागे प्रन्यकर्नृभि स्वयमेवोदटद्वि ।

२ स्याद्वादमञ्जरीप्रणेतृणा श्रीमिश्यिणसूरीणा गुरव , धर्माभ्युदयमहाकाव्या-दिविनिर्मातारश्च ।

3 Ipigraphia Indica. Vol ix. p 79.

४ "वर्षे वारिधिपसयक्षगणिते श्रीवर्धमानस्थितिश्वकेऽमुं" इलेतत्प्रशिक्तिप्रा-न्तभागोहेखेन प्रन्यस्याऽस्य निर्माणाऽवसरो विक्रमार्थसंवत् १३२४ स्पः प्रतीयते । و استشاره بسويو سنو بالداداوسيان اليونومينيسان وبيوند بيد الدور ال and the transmission with a second of the form of the second of م سيستسيم و مرسس سا ما مسسامي سا الم المنظم المنظ ( ١٥١١ أحسيد من أحد ١٤١٤ أخري معسد ) المستخفظ المكتب أزكر كالملسب والمستوار فراضاه राह प्रामेश्वारी स्वापयान्त्री सहापतस्य सुरे । पानपुरुवादिसं न का व्यक्ति सहस्रोह नामसी वर्षि योगार्थनगमसम्ब निम्ना वनगारकः ॥ (है गरावर्धवामं श्रीसंग्रन्ट्यिका ) ''नको राष्ट्रिनायमात्र क्रीनवेगको खान । क्तियाध्याति भागया देवस्थिम्देशस्य य ॥ १ ॥ सत्रागात्मशेषशेषाञ्चा अनि नथावस्यापय-रार्गणामपि मोधर्गायमभवा नग्निवाहोत्तर । य श्वेतास्यरमायनस्य विजिते नग्ने प्रतिष्टागर-ग्नरेबार गुग्नोअपमेयमितमा श्रीदेवस्रिम् "॥ २॥ (प्रवन्धियन्तामणे। श्रीमेरनुहाचार्या ) "अनिधिपत निर्देतिमह नाजने विजित्य ये दिव्यदमानमोक्तिम । त्रिवाटविद्याविदुर वटावटा जयन्ति तेऽमी प्रभुदेवसूरय "(१० २) ''सिताम्यराणामपि येश दर्शन न्यिरं कृत गूर्वरभूमिमण्डले ।

चलाचल दिक्पट्यादवात्यया मनोमुद्रे ते मम देवसूरय "॥ (")

१ अय प्रन्यो विक्रमार्कात् १३२९ वर्षे पण्डिनिर्मित , यत्त एव प्रन्यान्त-

<sup>&</sup>quot;श्रीविकमनृषकोरु नन्द-कर-कृषीठयोनि शशिसस्ये । समजिन रजोत्सवदिने शृतिरिय मुग्धवोधकरी" ॥ ४ ॥ २ "एतद्श्रन्थनिर्माणसमय

<sup>&</sup>quot;त्रयोदराखव्दरातेषु चेक्पष्टयाधिकेषु क्षमतो गतेषु । वैशाखमासस्य च पृणिमाया प्रन्थ समाप्ति गमितो मितोऽयम्"॥ इति पयमुपन्यस्पद्धिर्प्रन्थकर्तृभिरेव प्रस्थादि ।

"तत्पट्टाचलपूर्वपर्वतिशिरःश्रद्धारितम्मयुतिः स्फूर्जन्कोमुटचन्द्रधामनिहतिप्रय्यातकीर्तिव्रजः । 'तापन्यापटपाकृतिप्रमुटितैरामेव्यमानो सृद्यं सचकेः सततं चिर स जयति श्रीटेचस्रिप्रभुः" ॥ (पृष्ट-३५३)

(श्रीन्तिनाथमहाकाव्ये श्रीमुनिभद्रसूरय )

"तस्याऽभवन्नजितदेवमुनीन्द्रवादिश्रीदेवस्रितृपभग्रमुखा विनेया."॥२४॥ ( क्रियारलममुचये श्रीगुणस्वस्रूरयः )

"अष्टहयेशिमतेऽब्दे विक्रमकालाद् दिवं गतो भगवान् । श्रीमुनिचन्द्रमुनीन्द्रो ददातु भद्राणि सङ्घय ॥ ७२ ॥ तस्मादभूद्रजितदेवगुर्स्गरीयान् प्राच्यम्पःश्चतनिधिर्जलधिर्गुणानाम् । श्रीदेवस्रिरपरश्च जगव्यसिद्धो वादीश्वरोऽस्तगुणचन्द्रमदोऽपि वाल्ये ॥७३॥

येनाऽदितश्चतुरशीतिसुवादिलीलालञ्योद्धसज्ञयरमामदकेलिशाली । वादाहवे कुमुदचन्द्रदिगम्बरेन्द्र श्रीसिद्धभूमिपतिसंसदि पत्तनेऽस्मिन्॥७४॥

वेद्मुनीशमितेऽब्दे देवगुरुर्जगदनुत्तरोऽभ्युदितः"

(गुर्वावल्यां श्रीमुनिसुन्दरसूरयः)

 श्रीयशोविजयजैनप्रन्यमालाया सुदितम् । एतद्ग्रन्यानिर्माणकालप्रतिपादन-परं तत्रस्थमिद पद्यम्—

> ''अन्तरिक्ष–रजनीहदीश्वर–ब्रह्मवक्त्र–शशिसंख्यवत्सरे । वैकमे छुचितपोजयातिथौ शान्तिनाथचरितं व्यरच्यत''॥१०॥

२ श्रीयशोविजयज्ञैनय्रन्थमालाया प्रसिद्धिमानीतोऽयं प्रन्यः । इद्यन्थप्रण-यननिर्णयनाय—

> "काले पड्-रस-पूर्ववत्सरमिते श्रीविकमार्काट् गते गुर्वादेशवशाट् विमृश्य च सदा खान्योपकार परम् । भ्रन्यं श्रीगुणरक्रसूरिरतनोत् प्रज्ञाविद्दीनोऽप्यमुं निर्हेत्पुकृतिप्रधानजनने शोध्यस्त्वयं धीधनै ॥ ६३ ॥

इति तत्प्रशस्तिप्रान्तभागे स्थितोऽयं श्लोक एव पर्याप्तः।

३ श्रीयशोनिजयजैनश्रन्थमालाया श्राकाश्यं श्रापितोऽयं श्रन्थ । एतद्विघान-समयमिममुहिप्पन्ति श्रन्थकारा –

> " रस-रस-मञ्जमितवर्षे मुनिसुन्दरसूरिणा कृता पूर्वम् । मध्यस्थेरवधार्या गुर्वालीयं जयश्रीदा "॥

" श्रीमुनिचन्द्रस्रिशिणाः श्रीअजितदेनस्रियािव्येवस्रिभृतयः । तत्र वािवश्रीदेवस्रिभि श्रीमदणि छपुरपत्तने जयसिंहवेवराजस्याऽनेकविद्वज्ञानकलितायां सभामां चतुरशितिवादल अप्रचासं दिगम्मरचक्रवर्तिन वादिलप्तुं कुमुद्गन्द्राचायं वादे निर्जित्य श्रीपत्तने दिगम्मरप्रवेशो निवारितोऽद्यािप प्रतीतः । तथा वि॰चतुरिधकदादशस्त्रात (१२०४) में फलवािद्वं प्रासे चैत्यविम्ययो प्रतिष्टा कृताः तत्त्रीथे तु सम्प्रत्यिष प्रसिद्धम् । तथा आरासणे च श्रीनेमिनाधप्रतिए। कृताः चतुरशितिसहस्त (८४०००) प्रमाण स्याद्रावरत्नाकरनामा प्रमाणग्रन्यः कृतः । वेभ्यश्च यद्यानेनव रयातिमचतुांवशतिस्र्रिशारां वभूवः । एपां च वि॰ चतुस्तिशद्धिके एकावशस्त्रात् (१२३४) वर्षे जन्म, द्विप्रचाशद्विके (११५२) द्रीक्षाः । चतु सप्तत्वधिके एकावशस्त्रात् । पद्विश्वत्यधिकद्वादशस्त्रात (१२२६) वर्षे श्राव-णवदिसप्तम्यां गराः स्वर्गः ॥

(तपागच्छपट्टावल्यां श्रीधर्मसागरोपाध्यायाः)

प्रतिपादितश्चैतेषां वादिपुङ्गवानां प्रपञ्चेन प्रवन्धो सैद्वितकुमुद-चन्द्रप्रकरण-प्रमावकचारित्र-प्रवन्धिचन्तामण्यादिग्रन्थेषु पूर्वकालिकेस्तै-स्तैविंद्वद्वरैः, इति विशेषाधिभ्यस्तत्रैव विलोकनार्थं विज्ञप्यते ।

एमिर्वादिकुले तंसै प्रभातस्मरणकुलक श्रीमानिचन्द्रस्रिस्तुति— श्रावकधर्मकुलकादिव्यतिरिक्तोऽस्यैव ग्रन्थस्य विस्तरेणार्थप्रतिपादनपरश्च-त्रुरक्तीतिसहस्रकोकप्रमितः स्याद्वादरलाकराख्यो यथार्थनामा प्रमाणग्र-न्थोऽपि निरमायि ; यस्य परिचयार्थ महत्त्वपूर्णत्वं सकलतर्कप्रन्थमौ-लिमुकटत्व च परिचाययितं—

''इह हि रुक्ष्यमाणाऽक्षोदीयोऽर्याक्षुणाक्षरक्षीरनिरन्तरे, तत इतो दश्यमान-

- १ श्रीयशोविजयशन्यमालायां मुद्रितमिदं प्रकरणम् ।
- २ यत् स्याद्वादरत्नाकरे प्रथमपरिच्छेदपर्यवसाने वादिवर्या .---
- " इति सकलतार्किक-वैयाकरण-सैद्धान्तिक-सहदय-किवचक्रचकवर्ति— चारित्र-चूडामणि-सुविहितसुग्रहीतनामधेयश्वेताम्बराधिपश्रीमन्सुनिचन्द्रसूरिचरणसरसीहहोप-जीविना श्रीदेवाचार्येण विरचिते स्याद्वादरत्नाकरे प्रमाणनयतत्त्वालोकालह्वारे प्रमा-णस्तरूपिनर्णयो नाम प्रथम- परिच्छेद ।

तत्र दीका लघुश्रके रत्नाकरावनारिका "॥ प्रवन्धचिन्तामण्यां श्रीमेरुतुङ्गाचार्या अपि-

"अथ देवस्रिमो रत्नप्रमाभिधानः प्रथमित्रिष्यः क्षपामुग्वे गुप्तवे-पतया कुमुद्वन्द्रम्य गुरूदेरं गर्तः"।

एतेन य एव वादिवर्याणां समयः स एवतियां टीकाकृतामपि, इति निःसगयं प्रतीयते ।

अत्र अन्थे म्लस्त्राणां स्फुटतरमर्थपकाशनम्, तत्र तत्र विप्र-तिपन्नानामन्यदर्शनानां मतस्योपस्थापनम्, युक्तितिभिर्जिनमताऽनुमतं तस्पतिविधानं च तादृश्या सहृद्यदृद्यदृद्यद्गमया लालित्यपूर्णया भाषापद्धत्या निर्विणितं, यादृशी विरलमेव तर्कप्रन्येप्यन्येपूपलभ्यते ।

श्रन्थस्याऽस्य दर्शनविषयकत्वेन स्वामाविकं काठिन्यं, तत्राऽपि श्रौढलेखसहकृतगभीराशयत्वेनाऽतिकृच्छ्गम्यत्वं च विज्ञाय तदर्शाव- , बोधसहाये पण्डितश्रीज्ञानचन्द्रमलधारिश्रीराजशेखरस्रियां टिप्पण-/ पञ्जिके निरमायिपाताम् , ये अद्यापि विद्यमानतां विमृतः ।

एते च टीकाकाराः शाब्दिकचेतश्चमत्कारचञ्चून् गव्दप्रयोगान् प्रयुक्षानाः समस्युचन् निजा व्याकरणपारदिशिताम्, सुमनोमनोहरे-वे. पद्येरेव संपूर्णमिष महीयांसं चक्षुःप्राप्यकारितावादं ससुपन्य-म । आवीविद्वातमीयां साहित्यशास्त्रप्रवीणताम्, पुनः पुन परा-रीक्षयोद ित वर्णेर्जगत्कर्तृत्विनिराकरणं निर्मिमाणाश्च पर्यचीचयन् अभेव स्वकीयमद्भुतास्पदं प्रतिभाष्ठकर्षम्, इति प्रन्थस्याऽस्य सम्-

9 एवं च 'वादिदेवसूरिणामेव शिष्याः श्रीरस्त्रप्रमसूरय ' इति प्रतिपादनपरे-बनेकेषु निदांषेषु प्रमाणेषु सत्स्विष, यदेतद्भाषानुवादपुस्तकप्रस्तावनाया केनािष श्रीरस्त्रप्रमसूरीणा गुरुत्वेन श्रोमदेश्वरसूरय उपन्यस्ता-, तत्र विना तत्प्रस्तावकस्याऽ-अता, किमन्यत्कारणमभिषातुं शक्यते ? । लचूलं सुविचारं विलोकनेन विनिश्चेण्यन्ते विपश्चितः, स्वयं श्रद्धास्यन्ते च टीकाकृद्भिर्यन्थपर्यवसानप्रतिपादितमिदं अन्थमहत्त्वप्रदर्शकं पद्यमिष-

> " वृत्ति पञ्च सहस्राणि येनेयं परिपय्तते । भान्तती भारती चास्य प्रसर्पन्ति प्रजल्पतः "॥

श्रीमद्रत्नप्रमस्रिभिरन्येऽपि श्रीनेमिनाथचरित-उपदेशमालाटीका— मतपरीक्षापञ्चाशदादयो नानाविधा ग्रन्था अग्रन्थिषत. येरपि तेषां विविधशास्त्रविचक्षणता. प्रतिभापान्मराधिकारिता च वाढं प्रतीतिपथ-मवतरित ।

किञ्च, स्वय वादिपुद्भवा अपि निजे स्याद्वादरत्नाकरे इलोकिमिमं
समुपन्यस्यन्तश्चिताकर्षके शब्दे श्रीरत्नश्रमस्रिभ्य इलाघन्ते—
"किं दुष्कर भवत तत्र मम प्रवन्धे पत्रातिनिर्मरमितः सतताभियुक्तः।
भद्रेश्वर प्रवरस्तिसुधाप्रवाहो रन्नश्मश्च भजते सहकारिभावम् ?"॥१॥

एतन्मुद्रणावसरे यान्याद्रज्ञीपुम्तकानि येषां महात्मना सान्निध्या-दुपलन्धानि. तानि. तेषां धन्यवादार्पणपूर्वकमुपकाराङ्गीकारसहकाराणि नामानि चात्रोहिस्त्यन्ते ।

- १ प्रन्यासश्रीवीरविजयाना पुरतकमेक. शुद्धः प्राचीनं, प्रान्ते एत-दृहेखसमन्त्रित च-
  - " सवत् १४९५ वर्षे व्येष्टशुक्त ९ भृगुवासरे मह नारति वितम् "
- २ सुनिराजधीजयविजयाना पुम्तकमेकं गुद्धं. प्राचीनं च ।
- भादनगरश्रीसवभाण्डागारस्य पुन्तकमेकं गुद्ध नातिष्ठाचीनन् ।
   अन्तेऽक्षेरेते . सहकृत च-
  - " संवत १७०० वर्षे प्रथमचित्रमाने तृष्णान्धे ३ तमी दिने "
- श्वागणनेययितवर्ष्णीनेभिनन्द्राणा पुम्तवमेण नवीन गुरु च।
   एव च पुस्तवचतुष्टयमाराच्येन गहता प्रियोण गोवितस्तिने

च्छच्छटाऽऽच्छोटनोच्छलद्तुच्छशीकरश्लेपसंजायमानमार्तण्डमण्डलप्र-<sup>क्रान</sup>चण्डच्छमत्कारे, क्वापि तीर्थिकप्रन्थ<u>यनियसार्थ</u>समुर्थकदर्थनोपस्यापि-तार्थानवस्थितप्रदीपायनानप्रवमानज्वलन्मणिफणीन्द्रभीपणे, सहदयसै-द्धान्तिकतार्किकवैयाकरणकविचकचक्रवर्तिसुविहितसुगृहीतनामधेया-साद्गुरुशीदेवसूरिभिविरचिते स्याद्वादरत्नाकरे न खलु कतिपयनर्क-भाषातीर्थमजानन्तोऽपाठीना अधीवराश्च प्रवेष्टुं प्रभविष्णवः; इटातस्ने-पामवतारदर्शनं कर्तुमनुरूपम्।तच संक्षेपतः शास्त्रशरीरपरामर्शमन्तरेण 🗲 नोपपद्यते। सोऽपि समासत सूत्राभिषेयावधारणं विना न, इति प्रमाण-नयतरज्ञालेकारूय-तनुसूत्रार्थमात्रप्रकाशनपरा रत्नाकरावतारिकानान्नी लवीयसी टीका प्रकटीक्रियते ॥

तत्र चेह यत्र क्वचिद्पि प्रवर्तमानस्य पुरुपःवाभिमानिनोऽने-कप्रकारतत्तद्गुणदोपद्रश्नेनाऽऽहितसंस्कारस्याऽह्नाय द्वये स्मृतिकोटि-मुपढोकनीया भवन्त्युपकारिणः, अपकारिणश्च-विशेषतो ये यत्र तद-भिमनतत्त्रावधारणेनाऽऽरिराधियपिता , तदुपहितदे।पापसारणेन परा-चिकीपिताश्च। ह्रयेऽपि चामी हेथा-परापरभेदात्, बाह्यान्तरङ्गभेदाच। इटास्मिन् प्रमाणनयतत्त्रपरीक्षाप्रवीणे प्रक्रमे कृतज्ञास्तत्रभवन्तस्तंपां प्रागेत स्मृतये श्लोकमेकमेनमचिकीर्तन्-

## रागद्वेपविजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुनः। दाऋपूंज्यं गिरामीशं तीर्थेशं स्मृतिमानये ॥१॥

तीर्थस्य चतुर्रेणस्य श्रीश्रमणसद्धस्य, ईशं खामिनम् , आसत्रोपकारित्वे-भाज शीमटावीरम् ; अहमिह प्रकमे : स्मृतिमानये, इति सटद्व । राग-द्वेपत्रोः प्रनीतयाः, विशेषेण अपुनर्जेयतारूपेण जयनंशीलमिति वास्टी-हिकानुन ; ततः "न कर्नुरुजका स्याम्" इति रुचा पष्टीममासप्रितियेवात् क्ष्यमञ्जातम् <sup>१</sup>; इति नाऽऽरेकणीयम्। तथा विश्वास्तुनः काळत्रयर्वावसा-मन्यादिशंपात्मकपदार्थ ोवलालां रेन। अकाणाभि-द्वार्थादिसपादने र । न्द्राणा

#### प्रमाणनयतत्त्वालोकालद्वार:-

ितं वाचाम्, ईशमीशितारम्, अवितथवस्तुत्रातिवपयत्वेन तासां प्रयोदन्तवात् । अनेन च विशेषणचतुष्टयेनाऽमी यथाक्रमं भगवतो मूलातिशयाश्चत्वार प्रकृषिताः । तद्यथा-अपायापगमातिशय , ज्ञानाित्तशयः, पूजातिशयः, वागितशयश्चेति । एतेनैव च समस्तेन गणधन्यदे स्वगुक्षपर्यन्तस्य स्मृतिः कृतैव द्रष्टव्याः तस्याप्येकदेशेन तीर्थेश्चात्वात्, निगिवताितशयचतुष्ट्याधारत्वाद्य । इति परापरप्रकारेण द्विविधस्याप्युपकारिणः सूत्रकाराः सस्मकः ॥

अपकारिणस्तु तधाभृतस्येत्यमनेनैव श्लोकेन स्पृतिमक्चर्रन्-तीर्थस्य पागुक्तस्य, तदाधेयस्याऽऽगमस्य वाः ई लक्ष्मी, गहिमानं वाः इपित नत्तरसद्भूतदूषणोद्घोषणै. खाभिषायेण तनूकरोति य. स तीर्थेश, नीर्धान्तरीया वहिरङ्गापकारी, तम् । किरूपम् ?, शकः पूच्यो यागादौ र्विर्दानादिना यस्य स तथा, तम्; एतावता वेदानुसारिणो भट्टप्रभादा-म्कणभक्षाक्षपाद्कापेलाः सूचयाश्विकरे । पुनः किभूतं तीर्थेशम् ?, गिरामीशं वाचस्पतिम्; इति नास्तिकमतप्रवर्तयितुर्वृहस्पतेः सूचा। तथा गिरां वाचाम्, ई रूस्मी शोमा, स्वति यः, तम्; परमार्थतः पदार्धप्रतिपादनं हि वाचां शोभा, तां च तासाम<u>पोह</u>मात्रगोपरतामा-> चक्षाणस्तथानतस्तन्करोत्रेव; इति विशेषणाष्ट्रस्या सुनतोपक्षेपः । पुनः कीटरा तम् <sup>१</sup>, ज्ञातारं विश्ववस्तु न.-नोऽस्माकं श्वेतभिक्षणां संपन्धि, विश्ववस्तु समस्तजीवादितत्त्व कर्मताऽऽपन्नम्, समानतन्त्रत्वात् ज्ञाता-म्म् , इति दिगम्बरावमशै:।ज्ञातारमिति च तृत्रन्तम् , इति "तृन्तुद्न्त-" उत्यादिना कर्मणि पष्टीप्रतिषेधः । नन्वेकस्थिन्नेव वक्तरि स्वात्मानं निर्दि-र्राति कथं 'आनये' इस्रेकवचनम्, 'न.'इति वहुवचनं च समगंसा-नाम्?, इति चेत्। नैतद् वचनीयं वचनीयम्, 'नः' इत्यत्रापि वक्त्रा स्वस्यै-कत्वेत्तेव निर्देशात्: बहुवचनं त्वेकशेपवशात्।तथाहि-ते चान्ये सर्वे श्वे-तवासस , अहं च प्रचिकंसितशास्त्रसूत्रधारः, वयम् ; तेपां न , "ट्यदा-प् " इत्यतेनास्मच्छन्दे।ऽवशिष्यते, वहुत्रचनं च भवति । ततोऽ-स्माक श्वतवासोद्शनाश्रिताना सर्वेषां तत्त्वं यो जानाति, तं च त्मरा-

मीत्युक्तं भवति । इत्थं चैकशेषशालिविशेषणं कुर्वाणैसाच्छव्दे।पदि-ष्टमार्गस्थाशेपश्वेताम्बरपारतन्त्र्यं स्वस्याविश्वके । पुनःकीदृक्षं तम् ?, रागद्वेपविजेर्ताऽऽरम्-इतं प्रीप्तसंयन्धम्, आरं सांसारिकानेक्छेशस्य-रूपशत्रुसमूहो यस्मिस्तीर्थेशे स तथा, तं च; कथमेतादृशं तम् ?, इलाह- रागद्वेपविजा- रागद्वेपाभ्यां कृत्वा याऽसौ विक् श्री-मद्हेत्प्रतिपादिततत्त्वात् पृथग्भावः, तया । भगवद्हेत्प्रतिपा-दितं तत्त्वमनुभवन्तोऽपि हि रागद्वेपकालुप्यकलङ्काकान्तस्वान्त-तया परेऽपरथैव प्रलपन्तः सांसारिकङ्केणज्ञात्रवगोचरतां गच्छ-न्त्येव । अनेन चाशेपाणां शेपाणामि संभवेतिहाप्रमाणवादि-चरकप्रमुखाणामाविष्करणम् । न खलु मोहमहाशैल्पस्यैको नर्त-नप्रकारो यदशेपतीर्थिकानां प्रत्येकं स्मृतिः कृतं शक्यते । नन्वेयमे-तान् प्रतिक्षेपार्थमुपक्षिपतोऽस्य रागद्वेपकालुष्यवृद्धिः स्यात्, इति श्रेयो-विशेषार्थमुपस्थितस्याऽश्रेयसि प्रवृत्तिरापन्ना; इति शह्वां निरसितुं 'राग-द्वेप-' इति विशेषणं शिरष्टमजीघटन्-अरमत्यर्थम् , रागद्वेषयोर्विजयन-शीलः; तेषां समृतिमस्मि करोगि, न त्वन्यथा, इति तत्रभवद्भिप्रायः; प्रमाणनयतत्त्वं रास्त्रत्र शुचिविचारचातुरीपूर्वमालोकनीयम् । न च रागदेपकपायितान्तःकरणैर्विरच्यमानो विचारश्चाकतामश्वति। इत्यन्तर-द्वापकारिस्मरणम् ॥ नतु तथापि कथमेतैर्दिव्यहग्भिरर्वागृहशोऽस्य तत्त्विवारः साधीयान् १, इत्यारेकामपाकर्तु ऋषेणव व्यशीशिपन-द्यानाऽरं त्रिधवस्तुनः। विमलकेवलालोकाऽऽलोकिनलोकालोकशीमदर्दः-त्प्रतिपादितागमवद्यात् राज्यहमपि काम विश्ववस्तृनां हातिवेति । ष्टरदृत्रचो तु स्वकर्वकत्वाद् नामीषामषकारिणा निराचिकीर्षितस्वेन म्मरणं व्याप्यायि, च रद्रकु महतामीदृशमर्थमित्थं प्रकटयतामीचिती गातिवर्तने फलानुभयपारम्भत्वान् तंपःम। ग्रुचामात्र तु सूत्रे किनिपया-त्यन्तमदृदयदृद्यसरे प्रमीवर हिमिति ॥

नन् यतिहः अग्रयमगपमारिद्योपदिरोरत्रोपदैद्यादः अग्रययानुः

ष्ठानाभिधेयम् , जननीपाणिपीडनोपदेशवद् अनभिमतप्रयोजनम् , दश-दाडिमादिवाक्यवत् संवन्धवन्ध्यं च, न तत्र प्रेक्षाचक्षुषः क्षोदिष्ठामिप प्रवृत्ति प्रारभन्तेः तद्यदीदमपि तथा, न तिह तेषां प्रवृत्तौ निभित्तं स्यान् , इत्यारेकामधरीकर्तुमचीकृतन्

#### प्रमाणनयतत्त्वच्यवस्थापनार्थमिद्मुपक्रम्यते ॥ १ ॥

प्रकर्पेण संगयाद्यभावस्वभावेन, मीयते परिच्छिद्यते वस्तु येन तन् प्रमाणम् : नीयते गन्यते. अतप्रमाणपरिच्छित्राधेकदेशोऽनेनेति नयः ततो द्वचोरिप द्वन्द्वे, बहुब्त्वेऽपि प्रमाणस्याभ्यहितत्वेन "छञ्जणहेत्वोः" इत्याद्विद् अल्पाच्तराद्पि नयशब्दात्प्रानुपादानम्। ततः प्रमाणनवयो-रतत्त्वमसाधारण स्वरूपम्. तस्य व्यवस्थापनं यथाऽवस्थिततत्त्वनिष्टङ्क-नम् , तद्वार्थः प्रयोजनं यत्रोपक्रमणे तत्त्वर्थिमिति क्रियाया विरोपणमे-तन् , न पुनरिइमितिनिर्देष्ट्स शाख्स्य. आचार्यो हि शास्त्रेग हृत्वा प्रमा-णनयनस्वं व्यवस्थापयति. इत्याचार्यव्यापारस्येबोपक्रमन्य नद्विशेषय-मत्तुणम् . न तु शास्त्रस्यः तन्य करणत्यैव तत्रोपयोगान् . कर्नृत्वस्य तर्त्रोपचारिकत्वान्। इद् स्वसंवद्नप्रसंक्षेण अन्तन्तरवह्नयतया प्रतिभा-समानं प्रकृतं बाखम् , उपक्रमाने बहिः बाद्युरुपत्या प्रारभ्यने । इद च बाक्य सुल्यतया प्रयोजनमेवप्रतिपाद्यितुसुनन्यनम् , तस्यव प्राधा-न्येन प्रवृत्त्यद्वत्यान् । अभिवयमन्यन्यान् मामध्यांद्व गरायति । नथाहि-प्रमाणनयतत्त्वमभिषेयम् , 'प्रमाणनयतत्त्व' इत्यवयवेन तृक्षितम् , स्त्य-तुष्टेयं चैतन् . त्यावयानुष्टानाभिषयागद्गा निराप्तरि । प्रयोजन देधा-ष्कृ शितुझ । तत्र पर्तु प्रयोजनं प्रमाणनयतन्य प्रयापर प्रमाण-इन्यादिसृत्राद्यदेन एपनेन साक्षाराच्छे । गोत्प्रपोडनं च भारपराः इत्युद्धकीय तुसस्यायेसेय सम्मानीत गलाउपने, प्रशापनय स्वातिकार मिन्द्रशे ति शोतारोक्षत्रप्रमिनपाइन सारो प्रवत्तरम्। श्रीसम् वेजन स्त्रवीएन हारोबधि, हायनी नगामाने एनायाच्या विगमा गाम द्राराधिक भेषेनका प्राच्याच्यम् पराज्यः साक्ष्याव्ययम् देशम् वादः र्थात् सायोः, इति सदस्यर है। बाइक्कानु इतुमा से प्राहेरे 🤄 🕟

अत्र धर्मे त्तरानुसारी प्राह-प्रयोजनमादिवाक्येन साक्षादाख्या-यत इति न क्षमे। यतः संबद्धमसंबद्धं वा तत् तद्भिद्धीत। यद्यसं-वद्भमेव; तदाऽऽदिवाक्यादेव समस्तशास्त्रार्थसंदर्भगभीविर्भावसंभवात् किं प्रकृतशास्त्रोपक्रमछेशेन ? । संबद्धं चेत् , तदसंबद्धम् , शब्दा-र्थयोः संवन्यासंभवात् । तथाहि- अयमनयोर्भवंस्तादात्म्यम् , तदु-त्पत्तः, वाच्यवाचकभावो वा भवेत् । प्राचीनपक्षे स एवात्मा यस्पेति विप्रहे-कि तच्छव्दस्य शब्द एव, तद्थों वा वाच्यतया त्विधित्ते चकास्यात् ?। यदि शन्दः, तर्हि समस्ता अप्यर्थाः स्वस्ववाचकस्वभावा वभूवांसः; इति युगपदशेपाणां तेषां निःशेपकालं यावद् गुमगुमाय-मानताऽऽपत्तेः-अयत्नोपनतपणववेणुवीणामृदङ्गसङ्गिसङ्गीतकारम्भनि-भृतमिव त्रिभुवनं भवेत् । अथ तद्रथः, तर्हि तुरगतरङ्गशङ्कारभृद्वारा-दिशब्दोचारणे चूरणप्लावनसंभोगघट्टनादिप्रसक्तिः। किञ्च, अतीताना-गतवर्धमानपद्मनाभादिक हिपतकथादिवचसामुच्चारणमचतुरस्रं स्यात्। न हि वृक्षात्मा शिशपा तमन्तरेणापि कापि संपद्यते, तथात्वे हि सारवरूपमेवासौ जह्यात्, कुम्भस्तम्भाम्भोरुहादिवत् । प्रत्यक्षमि चेतयोस्तादात्म्यं न क्षमतः कर्णकोटरकुदुम्बी खल्वभिलापः प्रत्य-क्षेण लक्ष्यते, क्षितितलावलम्बी तु कलगकुलिशादिभीवराशि ; इति कथमनयोरैक्यं शक्येन वक्तुम् ?। तन्न तादात्म्यपक्षोपक्षेपः सूक्ष्मः ॥ नद्द्वित्तपक्षेऽपि कि शन्दादर्थ उन्मजेन् १, अर्थाद् वा शन्दः १। प्राचिक-विकल्पे कलगादिशन्दादेव तदर्थात्पत्तेनं कोऽपि सूत्रखण्डदण्डचकचीव-गदिकारणकळापमीळनहेदामाश्रयेत , प्रयोजनवाक्यमात्रादेव च तत्प्र-तिः इ इतदास्त्रारम्भाभियागोऽपि निरुपयोगः स्यात् । द्वितीय पुन-रनुभववायनम् ; अवर्रदनरमनादिम्यः शब्दोत्पत्तिगंवद्नान् ॥वान्य-वाचक्रमावपक्षोऽपि न क्षेमकारः । यतोऽसी वान्यवाचक्रयोः स्वभा-दमृत. , तद्तिरिक्तां वा भेरत् । आद्यभिदायां वाच्यवाचकावेव, व कश्चिद् बाच्ययाचकभाषा नाम संबन्धः । द्वितीयभिदायां तु वास्त्रपासका स्वामेकारनेन भिन्ने। प्रमी स्थान, कथियद वा

धात्रभेदे भेदत्रयं त्रीकते-किमयं नित्यः, अनित्यः, नित्यानित्यो षा <sup>१</sup>: इति। नित्यश्चेन्, संवन्धिनोरपि नित्यताऽऽपत्तिः, अन्यथा संव-्रं न्धस्याप्यनित्यत्वानुपद्गान् तत्संबन्धिसंबद्धसम्बन्धस्त्रभावप्रच्युतेः अथानित्यः, तदा सर्ववाच्यवाचकेष्वेकः, प्रतिवाच्यवाचकं भिन्नो वा । एकश्चेत्, तर्होकस्मादेव शब्दादरोपपदार्धप्रतिपत्तिप्रसद्धः द्वितीयपक्षे तु किमसौ तत्र संबद्धोऽसंबद्धो वा भवेन् १। असंबद्धधेत्, ताई घटशन्दादिप पटप्रतीतिः स्यात्, पटशन्दाच्च घटप्रतीतिः; ह्योरिप वाच्यवाचकभावयोरुभयत्राविशेपात् । अध संबद्धः, तादा-स्म्येन, तदुत्पत्त्या वा । न तावत् तादात्म्येन, भेदपक्षकृक्षीकारात् । नापि तदुत्पत्त्या । यतः किमयं वाच्योत्पत्तिकाले जायेत, वाच-कोत्पत्तिकाले, युगपदुभयोक्त्पत्तिकाले, एकस्य प्रथमसुत्पादेऽपि चदेव च द्वितीय उत्पद्यते तदेव वा ?। नाद्यौ पक्षावश्र्णौ; द्वया-धारत्वेनाऽस्याऽन्यतरस्याप्यसत्तायामुत्पत्तिविरोधात्। तार्तीयोकविकल्पे तु क्रमेणोत्पदिष्णव. पदार्थाः शब्दाश्च अवाच्या अवाचकाश्च भवेयुः। तुरीयपक्षे तु किमसौ वाच्यवाचकाभ्यामेव सकाशादुहसेत्,अन्यत एव, अन्यतोऽपि वा १। आयकस्पनायाम्, अनाकछितसङ्केतस्यापि नालिके-रद्वीपवासिनः शब्दोच्चारणानन्तरमेव पदार्थप्रतीतिः स्यात्, तदानीमेव तस्योत्पादात्। अयोत्पन्नोऽप्यसौ सङ्केताभिन्यक्त एव वाच्यप्रतिपत्तिनि-मित्तम्, नतु कार्यकारणभावविशेष एवाभिन्यङ्ग्याभिन्यञ्जकभावःः तत्र चान्यतोऽपीति विकल्पप्रतिविधानमेव समाधानम् । अधान्यतः सद्धेतादेवायमुत्पद्यते, तद्प्यवद्यम्, तद्राधारस्य धर्मस्यान्यत एवो-स्पत्तिविरोधात्-न चेवं वाच्यवाचकयोत्त्वदुत्पत्तिसम्बन्धोऽस्य कथितः स्यात् । अध सङ्केतसहकृताभ्यां वाच्यवाचकाभ्यामेप जायते इत्य-र्थवानन्यतोऽपीति हतीयः पक्षः कक्षीक्रियते । नन्वसौ सङ्केतः प्रतीते वस्तुनि विधीयेत, अप्रतीते वा । न तावद्प्रतीते, अतिप्रसङ्गसङ्गते.। नापि प्रतीते, यतस्तत्क्षणिकत्वेन तदानीमेव खरसमीरसमीरिताम्भी-धरष्वंसमध्वंसिष्ट, इति कुत्र सद्भेतः क्रियेत ?। अथ तत्समानजातीयक्षण-

परम्पराया विद्यमानत्वात् कथं न सद्धेतगोचरता तस्य ?, तद्सन् , न खल्वप्रतीतं विद्यमानमिप शब्दगोचरीभूयमुपनेतुं शक्यम् ; अति-यच प्रथमं प्रतीतं, तत्तदानीमेव व्यतीतम् । एवं शब्दोऽिप गवादिः प्रतीतोऽप्रतीतो वा तत्र सङ्केत्येत, इति प्राग्वद्दोपाः; सङ्केता-र्भावे च कथं वाच्यवाचकभावोत्पाद<sup>् १</sup>।स्तां वा ते शब्दार्थव्यक्ती क्ष-णिकत्वपराद्मुखे, उत्पाद्यतां च सङ्केतसहकृते वाच्यवाचकभावम् : ं किन्तु न ते एवं व्यवहारकालमनुगच्छतः; इत्यर्थान्तरे जब्दान्तरे च -वाच्यवाचकभावोत्पत्तये सङ्कोतान्तरं कर्तव्यम् , तथाच व्यवहाराभाव एव भवेत्, प्रतिवाच्यवाचकविशेपं सङ्केतकर्तुरवश्यंभावाभावात् । अथ सामान्यगोचर एव सङ्केतः क्रियते; तदेव च वाच्यवाचकभावाधि-करणं कालान्तरव्यक्त्यन्तरानुसरणनेपुण्यधरं चः; नित्यत्वाद्, व्यक्तिनि-छत्वाच्च, इति चेत्। तन्न मनीपिमान्यम्, सामान्यस्याभावात्। कथं प्रति-भासभाजनमीप तन्नास्तिं?, इति चेत्। न, तत्प्रतिभासासिद्धेः। तथाहि-दुर्जने पैरिस्फुटत्वेनासाधारणमेव रूपं प्रथते, न साधारणम् । अथ साधा-रणमपि रूपमनुभूयते गौगौरिति, तद्साधीयः, शावलेयवाहुलेयादि-तीव्रतीव्रतरगोशव्दादिरूपविवेकेन तस्याप्रतिभासनात्, न च शावले-यादिरूपमेव साधारणम् , प्रतिव्यक्तिभित्ररूपोपलम्भात्। यदि च सामा-न्याधार एव वाच्यवाचकभावः, तदा न शब्दात्प्रवृत्तिः स्यात्।ज्ञानमा-त्रलक्षणत्वात् सामान्यार्थक्रियायाः, तस्याश्च तदैव निष्पन्नत्वात् (अथापि सामान्यविशेपोभयाधारोऽसौ स्यात् , तदाऽपि तदेव दूपणम् , "प्रत्येकं यों भवेदोपों द्वयोभीवें कथं न सः?" इति वचनात्। अथ कथिमद भवेत् ?; न हि स्वतन्त्रौ 'सामान्यविशेषो तद्धिकरणमभिद्ध्महे, किन्तु तदु-भयात्मकत्वेन जात्यन्तररूपं प्रत्यक्षप्रतीतिसिद्धं कथिवद्नुगमन्यावृ-त्तिमद् वस्तु, इति चेत्। तद्दिमपूर्व किमपि कपटनाटकपाटवप्रकटनम्, 🖊 सामान्यविशेषोभयात्मकत्वस्य दुर्धरिवरोधानुवन्धदुर्गन्धत्वात् । एते-ृ, नैव च कथश्चिद्भेद्दिनत्यानित्यत्वपक्षावपि प्रतिक्षिप्तौ लृक्ष्यितव्यौ ।

१ परिस्फुटमसावारणमेवेति पाठान्तरम् ।

दद् नाऽऽदिवाक्यं साक्षात्त्रयोजनं जिल्पतुमलम्। न हि शब्दाः श्वपाका इव वराकाः स्वलक्षणत्राक्षणं क्षणमपि स्प्रप्टुमई। नेत, विकल्पशिलिप-किल्पतार्थमात्रयोचरत्वात् तेपाम्, विकल्पानां चोत्प्रेक्षालक्षणव्यापार-पर्यवसितत्वात् । वदुक्तम्-

> "विकल्पयोनयः शब्दा विकल्पाः शब्दयोनयः । कार्यकारणता तेषां नार्थ शब्दाः स्ट्रशन्सपि " ॥ १ ॥

तदेतद्खिलमनिलाऽऽन्दोलिताऽर्कतूलतरलम्, यत एवं वदतस्ते कि-मादिवाक्योपक्षेपप्रतिक्षेप' काद्वित. ?, किं वा कारणान्तरं किमपि तत्कर-णेऽस्तीति विवक्षितम्?। नाद्य. पक्षः; तत्र तत्र तावकैस्तस्य करणात् । नाष्युत्तर: तस्य कस्यचिदसत्त्वात् । अथास्त्येव प्रयोजनाधिप्रवृत्ति-निमित्तार्थसंदेहोत्पादनं तन्, तथाहि- प्रेक्षितप्रयोजनवाक्यानां प्रयोजनार्धिनां तदुपर्दाज्ञतप्रयोजनभावाभावपरामर्शपरः संशयः समा-विर्भवति, ततोऽपि च संशयतः सस्यसंपत्त्यादिफले कृष्यादौ कृषी-वला इव ते तत्र प्रवर्तन्ते, इति चेत् । तद्प्राज्यम्, प्रयोजनवास्योपन्या-सात प्रागण्यस्य साधकवाधकप्रमाणाभावेन भावात् । अय तदाइसी प्रयोजनसामान्ये सत्त्वासत्त्वाभ्यां संशयः, प्रमातारश्च प्रायः प्रयोजन-विशेषार्थिन एव, इति तद्विपयसंशयोत्पादनाय युक्तमेवेदम्, इति चेत्। न, अस्यापि प्रागेव भावान् ; तथाहि- प्रमाता गास्त्रमात्रमण्यालोक्या-<u> उत्भृतप्रयोजनिवशेषेण शास्त्रेणाऽस्य वर्णपद्वास्यकृतं साधर्म्यम्बधार्य</u> च किमिद्मपि सप्रयोजनम् . अप्रयोजनं वा ?; सप्रयोजनमपि किम-साद्भिमतेन तेन तद्वत् , कि वान्येन ?, इत्यादि वाक्यालोकनं वि-नापि संदिग्धे। अपि च, त्वन्मते न ध्वनिरर्थाभिधानधुरां द्धाति, तत्क्रयं प्रयोजनीवशेषविषयसंदेहोत्पादनेऽपि प्रत्यतः स्वात १॥

अर्बट्ख्वचतुर. पुनराह-इह प्रेक्षावतां प्रवृत्तिः प्रयोजनवत्त्रया च्याप्ता, ततो यद् निष्प्रयोजनम्, न तत् तैरारम्भणीयम्; यथा काकद--तपरीक्षाः तथा चेतन् : इति द्याद्यारम्भप्रतिपेधाय प्रयुज्यमानाया व्याप-कानुण्लब्धेरिनिद्धतोद्गावनार्धमादिवावयं दर्तव्यमिति । तद्ष्यनुपप- न्नम्, वाक्यस्य प्रमाणत्वेनाऽनवस्थिततया प्रयोजनविशेषसद्भाद-भकाशनसामर्थ्यश्र्न्यत्वात् तद्सिद्धिमुद्भावयितुमपर्याप्तत्वात्।।

रामटस्तु प्रकटयति-यद्यपीदं वांक्यमप्रमाणत्वात् प्रयोजनोपस्था-पनाद्वारेण निष्प्रयोजनत्वसाधनमसिद्धं विधातुमधीरम् , तथापि वि-**// द**ग्धं संदिग्धं कर्तुं संदिग्धासिद्धमपि च साधनमगमकमेव, यथा समुच्छलद्वनलघूलिपटलं धूमत्वेन संदिद्यमानं धनश्वयस्वेति । तद्व्य-्रास्तम् , अनुपन्यस्तेऽपि प्रयोजनवाक्येऽनुभूतपूर्वप्रयोजनविशेपगा-स्नान्तरसाधर्म्यदर्शनेन शास्त्रमात्राद्पि निष्प्रयोजनत्वगोचरसंदेहस्य सद्भावात्। ननु यद्येवमादिवाक्यं पराक्रियते, न तहींद्ं भवद्भिरिप कर्तव्यम्, इति चेत् । नैवम्, कर्तव्यं च तं प्रति, यो नान्यथा प्रयो-जनं विदाश्वकार, वाच्यवाचकोत्पत्तिसमयसम्भूष्णुशक्तिस्वभावस्था-ऽवाधिततथाऽनुभवेन चित्रज्ञानरूपरपष्टदृष्टान्तावष्टमभेन च कृतवि-रोधपरिहारत्वाद् नित्यानित्यस्य वाच्यवाचकाभ्यां कथि चिद्गिन्नस्य सामान्यविशेषोभवस्वभाववस्तुगोचरोपर्चितसङ्केताभिन्यक्तस्य वाच्य-चाचकभावसम्बन्धस्य चलेन शब्दानामधस्य प्रतिपादकत्वं प्रतिपद्य प्रामाण्यं चाङ्गीचकार । एतच यथास्थानं समर्थयिष्यते । यः पुनर-भ्यथाऽपि प्रयोजनमजानाद्, यश्च न शब्द्विशेपं प्रमाणत्वेनाऽमंस्तः चौ प्रति न कर्तव्यं च; इसनेकान्तो विजयते ॥१॥

अथ प्रमाणस्यादौ लक्षणं व्याचक्षते-

#### स्वपरव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम् ॥ र ॥

अत्र चाद्ग्धद्हनन्यायेन यावद्शाप्तं तावद् विधेयम्; इति विप्रतिपन्त्रानाश्चित्य स्वप्रेत्यादिकम्, अन्युत्पन्नान् प्रति प्रमाणम्, प्रमाणप्रमेयाप-स्वप्रित्य द्व्यमिष विधेयम्; शेषं पुनर्नुवार्यम्। तत्र प्रमाणमिनित प्राग्वन् । स्वमात्मा ज्ञानस्य स्वरूपम्; परः स्वस्माद्न्यः, अर्थ इति यावत्; तो विशेषेण यथाऽविध्यतस्वरूपेण, अवस्यति निश्चिनोती-त्येवं शीछंयन् तत् स्वप्रन्यवसायि। ज्ञायते प्राधान्येन विशेषो गृह्यते-

ऽनेन इति ज्ञानम् । एतच विशेषणम् - अज्ञानरूपस्य व्यवहारधुराधौ-रेयतामनाद्धानस्य सन्मात्रगोचरस्य स्वसमयप्रसिद्धस्य द्रशनस्य, सन्नि-कर्पादेश्वाऽचेतनस्य नैयायिकादिकत्पितस्य प्रामाण्यपराकरणार्धम् । तुस्याऽपु च प्रत्यक्षरूपस्य शाक्योर्निर्विकल्पकतया प्रामाण्येन जल्पि-तस्य, संशयविपर्ययानय्यवसायानां च प्रमाणत्वव्यवच्छेदार्थे व्यव-सायीति । स्पष्टनिष्टद्भयमानपारमार्धिकपदार्थसार्थछुण्टाकज्ञानाहैता-दिवादिमतमत्यसितुं परेति । नित्यपरोक्षवुद्धिवादिनां मीमांसकानाम्, एकात्मसमवायिज्ञानान्तरप्रत्यक्षज्ञानवादिनां यौगानाम् , अचेतनज्ञा-नवादिनां कापिलानां च कदाप्रह्महं निमहीतुं स्वेति । सममलक्षण-वाक्यं तु परपरिकल्पितस्यार्थोपल्डिघहेतुत्वादेः प्रमाणलक्षणत्वप्रति-क्षेपार्थम् , तथाहि-अर्थोपलब्धेरनन्तरहेतुः, परम्पराहेतुर्वा विवक्षा-श्वके १। परम्पराहेतुश्चेन् । तार्हे, इन्द्रियवद्श्वनादेरिप प्रामाण्यप्रसङ्गः। अधानन्तरहेतुरिन्द्रियमेव प्रमाणम्, तत् कि द्रव्येन्द्रियम्, भावेन्द्रियं वा १। द्रव्येन्द्रियमप्युपकरणरूपम् , निर्वृत्तिरूपं वा १। न प्रथमम् : तस्य निर्वृत्तीन्द्रियोपप्टम्भमात्रे चरितार्थत्वान् । नापि द्वितीयम् ; तस्य भावेन्द्रियेणार्थोपल्ट्यौ व्यवधानादानुन्तर्याऽनिद्धेः । भावेन्द्रयमपि ल्टिघलक्षणम्, उपयोगलक्षणं वा?। न पारस्त्यम्: तन्यार्थप्रहणशासि-रूपस्यार्थप्रहणव्यापाररूपेण तेन व्यवधानान् । उदीचीनस्य तु प्रमा-णत्वेऽसाहक्षितमेव सक्षणमक्षरान्तरेरारयातं स्यान् । न च नास्ये-ह्ममुद्द्यामिति भातिकमेव तन् तत्रानन्तरा हेतुरिति वसच्यम् . ्र च्यापारमन्तरेणात्मनः स्वार्धसवित्फलस्यानुपपत्तेः । न*राच्यापृत* व्यत्मार स्पर्शादिप्रकाशकः. सुपुप्रावस्थायामपि प्रवाशप्रसङ्गान्।न प तहानी-मिन्डियं नास्ति. यतस्तरभाव' स्यान् । अथ नेन्डियं सत्तामात्रेण तत्तेतु , किन्तु मनसाऽर्वेन प सिन्नगृष्टिमिति चेन् । नतु सुप्रावस्थायामिदि षत्ताहरामम्त्येव. मनसः शरीरव्यापिन स्पर्शनावीन्द्रियेश. स्पर्शना-देश तृतिरादिना सन्तिर्पसत्तावात् । न पाणुपरिमाणत्वाद् शरीस्वयापित्यसानिद्यागित बाच्यम् . दव तस्य प्रसायेन

न्नम्, वाक्यस्य प्रमाणत्वेनाऽनवस्थिततया प्रयोजनविशेषसद्भाव-प्रकाशनसामर्थ्यशून्यत्वात् तदसिद्धिमुद्भावथितुमपर्याप्तत्वात्।।

रामटस्तु प्रकटयति-यद्यपीदं वांक्यमप्रमाणत्वात् प्रयोजनोपस्था-पनाद्वारेण निष्प्रयोजनत्वसाधनमसिद्धं विधातुमधीरम् , तथापि वि-🥢 दग्धं संदिग्धं कर्तु संदिग्धासिद्धमपि च साधनमगमकमेव, यथा समुच्छलद्धवलघूलिपटलं घूमत्वेन संदिद्यमानं धनञ्जयस्येति । तद्प्य-ं अनुपन्यस्तेऽपि प्रयोजनवाक्येऽनुभूतपूर्वप्रयोजनविशेपशा-स्नान्तरसाधर्म्यदर्शनेन शास्त्रमात्रादिप निष्प्रयोजनत्वगोचरसंदेहस्य सदुभावात् । ननु यद्येवमादिवाक्यं पराक्रियते, न तहींदं भवद्भिरिप कर्तव्यम्, इति चेत्। नैवम्, कर्तव्यं च तं प्रति, यो नान्यथा प्रयो-जनं विदाश्वकार, वाच्यवाचकोत्पत्तिसमयसम्भूष्णुशक्तिस्वभावस्या-ऽवाधिततथाऽनुभवेन चित्रज्ञानरूपरपष्टदृष्टान्तावष्टमभेन च कृतवि-रोधपरिहारत्वाद् नित्यानित्यस्य वाच्यवाचकाभ्यां कथिश्वद्भिन्नस्य सामान्यविशेषोभयस्वभाववस्तुगोचरो<u>पर</u>चितसङ्केताभिव्यक्तस्य वाच्य-वाचकभावसम्बन्धस्य घलेन शब्दानामर्थस्य प्रतिपादकरवं प्रतिपद्य श्रामाण्यं चाङ्गीचकार । एतच यथास्थानं समर्थयिष्यते । यः पुनर-≠यथाऽपि प्रयोजनमजानाद्, यश्च न शब्द्विशेपं प्रमाणत्वेनाऽमंस्तः सौ प्रति न कर्तव्यं च; इसनेकान्तो विजयते ॥१॥

अथ प्रमाणस्यादौ रुक्षणं व्याचक्षते-

#### स्वपरव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम् ॥ २ ॥

अत्र चादग्धदहनन्यायेन यावद्शाप्तं तावद् विधेयम्; इति विश्वतिप-श्रानाश्रित्य स्वप्रेत्यादिकम्, अन्युत्पन्नान् प्रति प्रमाणुम्, प्रमाणप्रमेयाप-स्वप्र्येत्र्यं द्वयमिष विधेयम्, शेपं पुनरनुवाद्यम्। तत्र प्रमाणिम-ति प्राग्वत् । स्वमात्मा ज्ञानस्य स्वरूपम्; परः स्वस्मादन्यः, अर्थ इति यावत्; तो विशेषेण यथाऽविध्यतस्वरूपेण, अवस्यति निश्चिनोती-स्येवं शीलंयन् तन् स्वप्रव्यवसायि। ज्ञायते प्राधान्येन विशेषो गृह्यते-

## अधात्रेव ज्ञानमिति विशेषणं समर्थयन्तेअभिमतानभिमतवस्तुस्वीकारतिरस्कारक्षमं हि प्रमाणम्, अतो ज्ञानमेवेदम् ॥३॥

अभिमतमुपादेयम्, अनभिमतं हेयम्। तद् द्वयमि द्वेधा-मुख्यं गौणं च।तत्र मुख्यम्-सुखं दु खंच।गौणं पुनः-तयोः कारणं कुसुमकु-क्कुमकामिनीकटाक्षादिकम्, खलकलहकालक्टकण्टकादिकंच। एवंवि-धयोरभिमतानभिमतद्वत्ते।यों स्वीकारतिरस्कारौ प्राप्तिपरिहारौ, तयोः क्षमं समर्थम्; प्रापकं परिहारकं चेत्यर्थ । अनयोरूपलक्षणत्वादेतदु-भयाभावस्वभाव उपेक्षणीयोऽप्यत्राधों लक्षयितव्यः । रागगोचरः ख-स्वभिमतः, द्वेपविपयोऽनभिमतः; रागद्वेपद्वितयानालम्बनं तु नृणादि-रूपेक्षणीयः। तस्य चोपेक्षकं प्रमाणं तदुपेक्षायां समर्थमित्यर्थः। हिर्यसमा-द्वे. यस्माद् अभिमतानभिमतवस्तुस्वीकारतिरस्कारक्षमं प्रमाणम्, अत इदं ज्ञानमेव भवितुमर्हति; नाज्ञानक्षं सित्रकर्पादिकम्। प्रयोगश्च-प्रमाणं ज्ञानमेव, अभिमतानभिमतवस्तुस्वीकारतिरस्कारक्षमत्वात्, यत्तु नैवं न तदेवम्, यथा स्तन्भः, तथा चेदम्, तस्मात् तथा।। ३।।

उपपत्त्यन्तरं प्रकटयन्ति-

## न वै सन्निकर्षादेरज्ञानस्य प्रामाण्यमुपपन्नम्, तस्यार्थान्तरस्येव स्वार्थव्यवसितौ सा-धकतमत्वानुपपत्तेः ॥श॥

अयमधं -यथा संप्रतिपन्नस्य पटादेर्थान्तरस्याज्ञानरूपस्य स्वा-र्थञ्यवसितौ साधकतमत्वाभावात् प्रामाण्यं नोपपत्तिश्रियमञ्जिश्रियन् , तथा सिन्नकपीदेरिप । प्रयोगः -सिन्नकपीदिनं प्रमाणञ्यवहारभाक् , स्वार्थञ्यवसितावसाधकतमत्वाद्, यदेवं तदेवम् , यथा पटः, तथा चायम् , तस्मान् तथा ॥ ४॥

अधास्य साधनस्यासिद्धिसंवन्धवेधुये व्यञ्जयन्तः स्त्रद्वयं मुवते-न खल्वस्य स्वनिणीतौ करणत्वम्, स्तम्भादिरवाचे-

द्धाति, सा हि संपूर्णपक्षाव्यापकत्वे सति संभविनी, सचेतनास्तरवः स्वापात् ; इत्यादिवत् , न चैतदत्रास्ति । नाप्यनित्यः शब्दोऽनित्यत्वादि-स्यादिवत् प्रतिज्ञार्थेकदेशासिद्धताऽभिधानीया, तस्यास्तत्त्वतः स्वरूपा-सिद्धिरूपत्वात्; अन्यथा धार्मणोऽपि हेतुत्वे तत्प्रसङ्गात्। स्वरूपासि-। द्विश्वात्र न यथा स्थेमानमास्तिच्तुते, तथाऽनन्तरमेव न्यरूपि, इति न वादिनः साधनमसिद्धमेतत्। नापि प्रतिवादिनः, तत्राप्येवंप्रकारर्भकारक-ल्पनाप्रवृत्यस्य प्रायः समानत्वात् । अत एव वादिप्रतिवागुभयस्यापि नासिद्धमिद्म् । एवं च कथमिदं साधनमसिद्धिसम्बन्धं द्वीत ?। नांपि विरुद्धतायन्थकीसंपर्ककलद्भितमेतत्; विपक्षाद् न्याष्ट्रतत्वात्। नापि व्यभिचारपिञाचसंचारदुरसंचरम् , यतो निर्णातविपश्चवृत्तित्वेन, सन्दिग्धविपक्षयृत्तित्वेन वाँऽत्र व्यभिचारः प्रोच्येत ?। न तावदायेन, अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वादित्यादिवद् विपक्षे वृत्तिनिर्णयाभावात् ; स्व-परव्यवसायिज्ञानस्य हि विपक्षः संशयादिर्घटादिश्च, न च तक्र कदाचन प्रमाणता वरिवर्त्त । नापि द्वितीयेन, विवादापन्नः पुमान् सर्वज्ञो न भवति, वक्तृत्वात्, इत्यादिवद् विपक्षे वृत्तिसन्देहस्यासंभवात् ; संशयघटादिभ्यः प्रमाणत्वव्यावृत्तेर्निर्णातत्वात् । तन्नानैकान्तिकत्व-लक्षणमि दूषणमत्रोपढौकते। इति न हेतोरिप कलङ्ककलिकाऽपि प्रो-न्मीलित । निद्र्शनं पुनर्नोपद्शितमेवात्र, इति न तद्दोपोद्धारसंरम्भः । भवतु वा तद्पि व्यतिरेकरूपं संशयघटादिः; न चात्र कश्चिद् दूपणकणः। स खल्वसिद्धसाध्यव्यतिरेकः, असिद्धसाधनव्यतिरेकः, असिद्धोभ-यन्यतिरेकः, सन्दिग्धसाध्यन्यतिरेकः, सन्दिग्धसाधनन्यतिरेकः, स-न्दिग्धोभयव्यतिरेकः, अव्यतिरेकः, अप्रदर्शितव्यतिरेकः,विपरीतव्यति-रेको वा स्यात् १। तत्र न तावदाद्याः पट् ; घटादौ साध्यसाधनव्यतिरे-कस्य स्पष्टनिष्टङ्कनात् । नापि सप्तमः; व्याप्याऽत्र व्यतिरेकनिर्णयात् । नाप्यष्टमनवमी, यत्र न स्त्रपरव्यवसायिज्ञानत्वं न तत्र प्रमाणत्वमिति व्यंतिरेकोपदर्शनात्, इत्यतो निष्कलङ्काद्नुमानात् तह्रक्षणसिद्धेरनवद्य-मिदं लक्षणम् ॥ २ ॥

# अधात्रेव ज्ञानमिति विशेषणं समर्थयन्तेअभिमतानभिमतवस्तुस्वीकारतिरस्कारक्षमं हि प्रमाणम्, अतो ज्ञानमेवेदम् ॥३॥

अभिमतमुपादेयम्, अनिभमतं हेयम्। तद् द्वयमिष द्वेधा-मुख्यं गोणं च।तत्र मुख्यम्-सुखं दु.खं च।गोणं पुनः-तयोः कारणं कुमुमकुङ्कुमकामिनीकटाक्षादिकम्, खलकलहकालकृटकण्टकादिकं च।एवंविधयोरभिमतानभिमतदस्तुने।यों स्वीकारितरस्कारौ प्राप्तिपरिहारौ, तयोः
क्षमं समर्थम्; प्रापकं परिहारकं चेत्यर्थः। अनयोरुपलक्षणत्वादेतदुभयाभावस्वभाव उपेक्षणीयोऽप्यत्राधों लक्ष्यितन्यः। रागगोचरः खस्वभिमतः, द्वेषविपयोऽनभिमतः; रागद्वेपद्वितयानालम्बनं तु लुणादिरुपेक्षणीयः। तस्य चोपेक्षकं प्रमाणं तदुपेक्षायां समर्थमित्यर्थः। हिर्यस्मादुर्ये. यस्माद् अभिमतानभिमतवस्तुस्वीकारितरस्कारक्षमं प्रमाणम्, अत
इदं ज्ञानमेव भवितुमर्हति; नाज्ञानरूपं सिन्नकपादिकम्। प्रयोगश्चप्रमाणं ज्ञानमेव. अभिमतानभिमतवस्तुस्वीकारितरस्कारक्षमत्वान्, यत्तु
नैवं न तदेवम्, यथा स्तम्भः. तथा चेदम्, तस्मात् तथा।। ३।।

उपपत्त्यन्तरं प्रकटयन्ति-

### न वै सन्निकषीदेरज्ञानस्य प्रामाण्यमुपपन्नम्, तस्यार्थान्तरस्येव स्वार्थव्यवसितौ सा-धकतमत्वानुपपत्तेः ॥॥

अयमर्थः —यथा संप्रतिपन्नस्य पटादेरर्थान्तरस्याज्ञानस्त्रस्य स्वा-र्घन्यविसतौ साधकतमत्वाभावान् प्रामाण्यं नोपपितिश्यमश्चित्रियन्, तथा सिन्नकपादेरपि । प्रयोग —सिन्नकपादिने प्रमाणन्यवहारभाक्, स्वार्थन्यविसतावसाधकतमत्वाद्. यदेवं तदेवम्. यथा पटः, तथा चायम्, तस्मान् तथा ॥ ४॥

अपास्य साधनस्यासिद्धिसंवन्धवैधुर्य व्यक्तयन्तः सूत्रद्वयं हुवते-न खट्यस्य स्वनिर्णीतौ करणत्यम्, स्तम्भादिरिवाचे- व्यभिचारः ? । तत्र सिन्नकर्पस्यार्थव्यवसितावसाधकतमत्वमसिद्धम् ॥ अनयेव दिशा कारकसाकल्यादेरप्यर्थव्यवसितावसाधकतमत्वं समर्थनीयम् । इति न हेत्वेकदेशासिद्धिः ॥ ५ ॥

. क्षथ व्यवसायीति विशेषणसमर्थनार्थमाहु:-

## तद् व्यवसायस्वभावम्, समारोपपरिपन्थित्वात् प्रमाणत्वाद् वा ॥ ६ ॥

तत्-प्रमाणत्वेन संमतं ज्ञानम्, व्यवसायस्वभावं निश्चया-समक्षित्यर्थः, समारोपः संशयविपर्ययानध्यवसायस्वरूपोऽनन्तरमेव निरूपिण्यमाणः, तत्परिपन्थित्वं तद्विरुद्धत्वम्, यथाविश्वतवस्तु-प्राहकत्विभिति यावत्; प्रमाणत्वाद् वा तत् तथाविधम्, वाशव्दो विकल्पार्थः, तेन प्रसेकमेवाम् हेत् प्रमाणत्वाभिमतज्ञानस्य व्यवसा-यस्वभावत्वसिद्धौ समर्थावित्यर्थः । प्रयोगौ तु-प्रमाणत्वाभिमतं ज्ञानं व्यवसायस्वभावम्, समारोपपरिपन्थित्वात्, प्रमाणत्वाद् वा, यत् पुनर्नेवं न तदेवम्, यथा-घटः, प्रोक्तसाधनद्वयाऽधिकरणं चेदम्, त-/ स्माद् व्यवसायस्वभाविमिति ॥

अत्रैकदेशेन पक्षस्य प्रत्यक्षप्रतिश्लेपमाचक्षते भिक्षवः, तथाहि—संहतसकलिवकल्पावस्थायां नीलादिदर्शनस्य व्यवसायवन्ध्यस्येवानुभवात् पक्षीकृतप्रमाणैकदेशस्य प्रत्यक्षस्य व्यवसायवन्ध्यस्येवानुभसाधीयः । तदसाधिष्ठम्, यतः—केन प्रत्यक्षेण ताद्यक्षस्य तस्यानुभवोऽभिधीयते ? ऐन्द्रियेण, मानसेन, योगिसत्केन, स्वसंवेदनेन वा ? ।
नाद्येन, तत्रेन्द्रियकुदुम्बस्य व्यापारपराइमुखत्वात् । न च द्वितीयेन,
तस्येन्द्रियज्ञानपरिच्ळित्रपदार्थानन्तरक्षणसाक्षात्कारदक्षत्वात् । न
तृतीयेन, अस्मादृशां योगिप्रत्यक्षरपर्शशून्यत्वात्, योगी तु तथा जानातीति कोशपानप्रत्यायनीयम् । नापि तुर्वेण, यतः—तत् स्वरूपोपदर्शनातेव प्रमाणं स्यात्, अनुरूपिकल्पोत्पादकत्वाद् वा ? । आद्ये पक्षे,
प्रत्यश्चं क्षणश्चयस्वर्गप्रापणशकत्यादाविष प्रमाणतामास्कन्देत् । द्विती-

चपक्षोऽप्यक्षमः, संहतसकलविकल्पावस्याभाविनीलादिदर्शनानन्तरम्-नीलादिरयमिलायोंहेखशेरारस्यैव विकल्पस्य प्रायेणानुभवात् । यत्रा-पि नीलादिहानं ममोत्पन्नमिति हानोहेरी विकल्पः, तत्रापि हानमात्रो हेरियत्वादस्य तत्रेव दर्शनसा प्रामाण्यं स्याद् न तु तिन्निविकस्पकत्वे । अपि च, विकल्पस्मापि कथं सिद्धि. ? स्वसंवेदनप्रत्यक्षादिति चेत् । तस्यापि स्वरूपोपदर्शनमात्रात् प्रामाण्ये तदेव दूपणम् । विकल्पान्त-रोपजननान् पुनरनवस्था । तथा च कथं स्वसंवेदनस्य प्रामाण्य-सिद्धिः ?, यतस्तिन वाधा पक्षांशे स्यात् । पूजय यन्न निर्विकल्पकं तन्नेव विकल्पेन सहोत्पद्यते, यथां-विकल्पो विकल्पान्तरेण, विकल्पेनापि सहोत्पद्यते च प्रत्यक्षम् । न चेदं न सिपेध साधनम्, गुन्धवीवकल्प- अ दशायामपि गोः साक्षात्करणात्, अन्यथा समयान्तरे तत्सारणानु-त्पत्तिप्रसङ्गात्, इत्यनुमानवाधितः पक्षैकदेश इति चेत्। तद्पि कवस्तितं फालेन, कालान्तरे सारणसद्भावाद् व्यवसायात्मकस्यैव प्रत्यक्षस्य प्रसिद्धेनिर्विकस्पकस्य संस्कारकारणत्विवरोधात् क्षणिकत्वादिवत् । अधाभ्यासप्रकरणवुद्धिपाटवाधित्वेभ्यो निर्विकल्पकाद्पि गैवादौ संस्कारः स्परणं च समगंत्त, न तु क्षणक्षयादौ, तद्भावा-दिति चेत् । तद्य्यन्पीयः, भूयोद्शेनलक्षणस्याभ्यासस्य क्षणक्षया-दावक्षोदीयसः सद्भावात्; पुनः पुनविकल्पोत्पादक्तपस्य चाभ्यासस्य परं प्रत्यसिद्धत्वात्, तत्रैव विवादात् । क्षणभिदेखिमभावाभिधानवे-लायां क्षणिकप्रकरणस्यापि भावात् । बुद्धिपाटवस्य क्षणिकत्वादौ नीलादौ च समानत्वात्, तत्प्रत्यक्षस्य निरंशत्वेन कक्षीकारात्, अन्यया विरुद्धधर्माध्यासेन तस्य भेदापत्तेः । अधित्वस्यापि जिज्ञा-सितत्वलक्षणस्य क्षणिकवादिनः क्षणिकत्वे सुतरां सद्रावाद् नीलादि-वत्। अभिल्पितत्वरूपस्यतु तस्य व्यवसायजननं प्रत्यनिमित्तत्वात्, अन्भिल्पितेऽपि वस्तुनि कस्यापि न्यवसायसंभवान् । ततो नाऽ-नंशवस्तुवादिनः कचिदेव सारणं समगत । तथाच-यद् व्यवसाय-

१ नीलदाविति पाठान्तरम्। २ पुस्तकान्तरे नाय पाठ,। १ प्रान्तरः । तो दे व पि हिन्द्रभाकान्त्रश्र

शून्यं हानं न तत् म्मृतिहेतुः, यथा क्षणिकत्वादिदर्शनम्, तथा वाड-अविकल्पकाले गोवर्शनमिति प्रमद्गः, तथा च तत् म्मृतिहेतुर्न म्याद् , भवति च पुर्नावकरुपयतस्तदनुस्मरणम्, तस्मात् नद् ब्यवमायात्म-कमिति प्रसद्गविपर्ययः । एवं च स्मरणात् तस्य व्यवसायात्मकस्यैव सिद्धेर्व्यवसायस्य च व्यवसायान्तरेण समानकाल्खाभावांद विक-स्पेनापि सहोत्पद्यमानत्वादिति हेतुरसिद्धिवन्धकीसम्बन्धवाधित उति सिद्धम् ।/अथ न व्यवसायस्वभावत्वेन समारोपपरिपन्यित्वप्रमाणत्व-ऐत्वोर्च्याप्तिनेपाऽपादि, तदभावेऽपि व्यवसायजनकत्वमात्रेण तयोः कचिद्भावाविरोधान् । अनुमानं हि व्यवसायस्वभावं सन् समारोप-परिपन्थिः प्रमाणं च, प्रत्यक्षं तु न्यवसायजनकमिति को विरोधः?, इति चेत् । इह तावत् प्रमाणत्वहेतोव्याप्तिरुपद्वर्यते-प्रमाणं खल्वन विसंवादकमवादिषुः सौगताः, अविसंवादकत्त्रं चार्यप्रापकत्वेन व्याप्त-म्; अर्थाप्रापकस्याविसंवादित्वाभावाद् निर्विपयज्ञानवन्, तद्पि प्रव-र्तकत्वेन न्यापि, अप्रवर्तकस्यार्थाप्रापकत्वान्; तद्वदेव । तदिप विषयो-पद्र्शकत्वेन व्यानशे, स्वविषयमुपदर्भयतः प्रवर्तकत्वव्यवहारविषयत्व-सिद्धेः, न हि पुरुपं हस्ते गृहीत्वा ज्ञानं प्रवर्तयित, स्वविषयं तूपदर्शयत् प्रवर्तकमुच्यतेऽर्थप्रापकं चेति ॥

तत्रेदं चर्च्यते-कि दर्शनस्य व्यवसायोत्पत्तौ सत्यां विषयोपदर्श-कृत्वं संजायेत ? समुत्पत्रमात्रस्यैव वा संभवेत् ? । प्राचिकविकल्पे, विकल्पकाले दर्शनस्यैव विनाशात् क्व नाम विषयोपदर्शकर्त्वं व्यव-तिष्ठेत ? । द्वितीयकल्पनायां पुनः-किमनेन कृतक्षौरनक्षत्रपरीक्षा-भायेण पश्चात्प्रोहसंता नीलादिविकल्पेनाऽपेक्षितेन कर्तव्यम् ?, तम-

विषयोपदर्शकत्वस्य सिद्धत्वात् । तथा च "यत्रैव जनये<u>देनां</u> ह्नि अत्रैवास्य प्रमाणता " इति राद्धान्तविरोधः, व्यवसायं विनेव विष-योपदर्शकत्वसद्भावे प्रामाण्यस्यापि तं विनेव भावात् , तन्मा<u>त्रति । देव</u> भित्तत्वात् तस्य । कथं चैवं क्षणक्षयस्वर्गप्रापणशक्त्यादाविष दर्शनस्य

मित्तत्वात् तस्य । कथं चैव क्षणक्ष्यस्वगंप्रापणशक्त्यादावपि दृशनः

विषयोषदर्शकत्वं न प्रसञ्यते ?। अधाध्यवसानपर्यवसानो व्यापारो -द्रश्नस्य, इल्प्यवसायव्यापारवत एवास्य विषयोपर्द्शकत्वमवतिष्ठते, न पुनन्तमन्तरेणेति चेत्। तंदप्यरपम्, निर्विकरपककार्यत्वेन न्यव-सायस्य ततो भिन्नकाल्रत्वात् तेन तस्य व्यापारवत्त्वानुपपत्तेः अस्तु वैतत्, तथापि तद् व्यापारभूतोऽसौ व्यवसायो दर्शनगोचरस्यो-पदर्शकः, अनुपदर्शको वा स्यात् ?। यद्युपदर्शकः: तदा स एव तत्र प्रवर्तकः प्रापकश्च स्यात्, ततोऽपि संवादकत्वात् प्रमाणम्, न पु-नस्तत्कारणीभूयमाभेजानं दर्शनम् । अथानुपदर्शकः, कथं दर्शनं तज्जननात् स्विवपयोपदर्शकम्, अतिप्रसङ्गान्-संशयविपर्ययकारण-स्यापि तस्य स्वविषयोपदर्शकत्वापत्तेः । दर्शनिवपयसामान्यव्यवसा-यित्वाद् विकल्पस्य तळानकं दर्शनं स्वविपयोपदर्शकम्, नेतरदिति चेत्। तद्गस्यम् , दर्शनविषयसामान्यस्यान्याऽपोह्लक्षणस्यावस्तुत्वात् , त-द्विष्यञ्यवसायजनकस्य वस्तूपदर्शकत्वविरोधान् । अथ दृश्यविक-ल्प्ययोरेकीकरणाद् वस्तूपदर्शक एव व्यवसाय इति चेन् । नन्वेकी-करणमेकरूपतापादनम् . एकत्वाध्यवसायो वा ?। प्राचि पक्षे, अ-न्यतरस्येव स तत्त्वं स्यान् । द्वितीये तु, उपचरितमेवानयोरैक्यम् , त-था च कथमेप व्यवसायो विषयोपदर्शक. स्यान् ?: न हि पण्ड. कुण्डो-भ्रीत्वेनोपचरितोऽपि पयसा पात्रीं पूरयति । किञ्च, तदेकत्वाध्यव-सायो दर्शनेन. विकल्पेन, ज्ञानान्तरेण वा भवेत् ?। नाद्येन, दर्श-नश्रोत्रियस्याध्यवसायश्वपाकसंस्पर्शासंभवान् , न च तस्य विकल्यं विषयतामेति । न द्वितीयेन, विकल्पकौणपस्य दृश्यदाशराध गोच-रियतुमपर्याप्तस्यान् । नापि तृतीयेन, निर्विकल्पकसविकल्पक्षिविकल्प-युगलानतिक्रमेण दृश्यविकरूपद्वयविषयत्वविरोधान्। न च तदुभया-गोचरं ज्ञानं तदुभयंक्यमाक्लियतुं कौशलमालम्बते. तथाहि-यद यद् न गोचरयति न तन् तद्दैक्यमाक्लियतुं सुझलम्, यथा-कल्झ-रानं वृक्षत्विधायात्वयोः. तथा च प्रकृतिमिति । तत व्यदमायजन-

१ तदललमिति च पाट ।

शून्यं ज्ञानं न तन् रमृनिहेतु., यथा शणिक्याद्वियमेनम् , यथा याउन / अविकल्पकाले गो। श्रीनिमिति प्रसङ्घा, तथा च तत् स्मतिहेतुने स्याद् , भवति च पुनर्विकल्पयनस्यवनुस्मर्णम्, नरमात् नः त्यवसायात्म-कमिति प्रसद्गितपर्ययः । एवं च स्मरणान तस्य त्यतसायात्मकस्याः सिद्धेर्व्यवसायस्य च व्यासायान्तरेण समानकालनाभातां । विक-स्पेनापि महोत्पयमानत्वादिनि हेतुरिमि दिन्भक्तीसम्बन्धवानि इति सिद्धम् ।/अयं न व्यवसायम्नभावत्वेन समारोपपरिपन्यित्वप्रमाणत्व-हेत्बोर्ग्याप्तिरेतपाऽपादि, तद्भावेऽपि व्यवसायजनकत्वमात्रेण तयोः कविद्धावाविरोधान् । अनुमानं हि व्यवसायस्यभावं सन् समारोप-परिपन्थिः प्रमाणं च, प्रत्यक्ष तु ज्यवसायजनकमिति को विरोधः?, इति चेन् । इह तावन प्रमाणत्वहेतोञ्योप्तिरुपद्रश्येन-प्रमाणं राह्न-विसंवादकमवादिषुः सौनताः, अतिसंवादकत्वं नार्यप्रापकत्वेन व्यापन गः अर्थाप्रापकस्याविसंवादिलाभावाद् निविषयज्ञानवन् , तद्पि प्रव-र्तकत्वेन व्यापि, अप्रवर्तकस्यार्थाप्रापकत्वान् ; तद्भवेव । तद्पि विषयो-पदर्शकत्वेन व्यानशे, स्वविषयगुपदर्शयतः प्रवर्गकत्वव्यवहारविषयन्व-सिद्धे:, न हि पुरुषं हम्ने गृहीत्वा ज्ञानं प्रवर्तयति, स्वविषयं तुपद्र्ययन् प्रवर्तकमुच्यतेऽर्थप्रापकं चेति ॥

तत्रेदं चर्च्यते-कि दर्शनस्य व्यवसायोत्पत्ती सत्यां विषयोपदर्शन् कृत्वं संजायत ? समुत्पन्नमात्रस्येव वा संभवेन् ?। प्राचिकविकल्पे, विकल्पकाले दर्शनस्येव विनाशान् कव नाम विषयोपदर्शकत्वं व्यव- तिष्ठेत ?। द्वितीयकल्पनायां पुनः-किमनेन कृतक्षीरनक्षत्रपरीक्षा- प्रायेण पश्चात्प्रोहसता नीलादिविकल्पेनाऽपेक्षितेन कर्तव्यम् ?, तम- त्तरेणापि विषयोपदर्शकत्वस्य सिद्धत्वान् । तथा च "यत्रेव जनयेदेनां क्षं सत्रेवास्य प्रमाणता " इति राद्धान्तविरोधः, व्यवसायं विनेव विप-

्रित्तत्व न वे प्रामाण्यस्यापि तं विनैव भावात् , त<u>न्मात्रनिन् । दे</u> मित्तत्वात् तस्य । कथं चैवं क्षणक्षयस्वर्गप्रापणशक्त्यादावपि दर्शनस्य

१ उदपादीत्यपि पाठ ।

विपरीताचा अन्यधास्थिताचा एकत्या एव कोटेर्वस्त्वंशस्य निष्ट-इतं निश्चयनं विपर्यय इति ॥ ९ ॥

अत्रोदाहरन्ति-

## यथा शुक्तिकायामिदुं रजतिमति॥ १०॥

्यथेत्युदाहरणोपन्यासार्थः, अमेऽपि सर्वत्र । ग्रुक्तिकायामरजता-कार्तः भिद्दं रजतिमिति रजताकारतया झानं विपर्ययो विपरीतस्याः तिरित्यकं द्रितिशस्य उद्देखार्थः, अमेऽपि । उदाहरणस्त्रं चेदम्-अन्ये-पामिष प्रत्यक्ष्यं विषयविषय्याणां पीतशह्वज्ञानान्दीनाम्, तिदत्तर-प्रमाणयोग्यविषय् भेगणां हेत्वामासादिसमुत्यज्ञानानां चोपलस्-णार्थम् ॥

अत्र विवेकाल्यातिवादं। ेे-विवादात्पद्मिदं रजतमिति श्रत्ययो न वैपरीत्येन स्वीकर्तव्यः, तथः किन्त्रान्य तस्यानुपपय-भानत्वान्, यद् यथा विचार्यमाणं नोपपद्यते, न तत् च्यम्, यथा-रान्भः कुन्मरूपतयेति । न चेदं साधनमसिद्धिमदाः-यन्, तथाहि-किमिदं प्रत्यस्य वेपरीतं स्यान् ?-अयीकयाकारिपदा-र्याप्रसायकत्वम्, अन्यया प्रयतं वा १। आद्ये भेदे, विवादास्पदप्र-स्ययप्रत्याचिते पदार्थे किमर्थकियामात्रमपि नास्ति, तिहरोपसाध्या वा सा न विद्यते ? । नाद्यः पक्षः, गृत्तिसाध्यायास्तत्या भावान् । द्विनीये तु, हानकाले सा नास्ति. कालान्तरेऽपि वा १। हानकाले तावत् नध्यं-कलयौनदोधेऽपि कापि सा नास्त्येव । वालान्तरे तु प्रमुरतरमनीर-समीरणाद्यव्यपिययोद्धद्दुद्वोधेऽपि सा न वियत एव । तनार्ध-त्रियेद्यादिपञ्च. क्षेमकारः । तलुरस्न्यरपद्धे तु. तथावियवपरीत्यं तन्य स्वेनव. पृत्रेद्वानेन, उत्तरसानेन बाऽवसीयेत र । न स्वेनव. तेन स्वरू र्वपरीत्यावसावे प्रमातुः प्रवृत्त्वभादप्रसद्गात् । अप पूर्वरातेन, हि स्वदालम्थेन, बत्तालम्थेन वा ी। नाचेन, बत्ताले दैपरीह्यान्पडलेंद-चनस्यासस्यात् । नापि हिनीयेन, ज्ञानये योगपद्यासंभवात् । ज्यो-एरहानेन, स्रीक विज्ञातीयम् , सज्ञातीयं वा स्वात् ! । विज्ञारीय-



विपरीताया अन्यथास्थिताया एकस्या एव कोटेर्वस्त्वंशस्य निष्ट-इ.नं निश्चयनं विपर्यय इति ॥ ९ ॥ अत्रोदाहरन्ति-

## यथा शुक्तिकायामिदं रजतमिति ॥ १०॥

्यथेत्युदाहरणोपन्यासार्थः, अमेऽपि सर्वत्र । शुक्तिकायामरजता-कार्<sup>मी</sup>मदं रजतिमित रजताकारत्तया ज्ञानं विपर्ययो विपरीतख्या-विरित्य विश्वव्द उद्येखार्थः, अमेऽपि । उदाहरणसूत्रं चेदम्-अन्ये-पामिष प्रत्यक्ष<sup>ेत्रवि</sup>पयविपर्ययाणां पीतश्च ज्ञानादीनाम्, तादितर-प्रमाणयोग्यविषय् विषयां हेत्वाभासादिसमुत्थज्ञानानां चोपलक्ष-णार्थम् ॥

अत्र विवेकाख्यातिवादो ेीत्वविवादास्पद्मिदं रजतमिति अलयो न वैपरीलेन स्वीकर्तव्यः, तथा हे निष्ठान्य तस्यानुपपद्य-मानत्वात्, यद् यथा विचार्यमाणं नोपपद्यते, न तत् । ति स्थान च्यम्, यथा-स्तम्भः कुम्भरूपतयेति । न चेदं साधनमसिद्धिमधार-चत्, तथाहि-किमिदं प्रत्ययस्य वैपरीतं स्यात् ?-अर्थिकयाकारिपदा-र्थाप्रसायकत्वम्, अन्यधा प्रथनं वा ?। आद्ये भेदे, विवादास्पदप्र-स्ययप्रत्यायिते पदार्थे किमर्थकियामात्रमपि नास्ति, तद्विशेषसाध्यां वा सा न विद्यते ? । नादाः पक्षः, शुक्तिसाध्यायास्तस्या भावात् । द्वितीये त, ज्ञानकाले सा नास्ति, कालान्तरेऽपि वा १। ज्ञानकाले तावत् तथ्यं-कलधौतवोधेऽपि कापि सा नास्त्रेव । कालान्तरे तु प्रचुरतरसमीर-समीरणाशुन्यपायिपयोनुद्नुद्वोधेऽपि सा न विद्यत एव । तन्नार्थ-क्रियेत्यादिपक्षः क्षेमकारः। तत्पुरस्सरपक्षे तु, तथाविधवपरीत्यं तस्य स्वेनैव, पूर्वज्ञानेन, उत्तरज्ञानेन वाऽवसीयेत ?। न स्वेनैव, तेन स्वस्य वैपरीत्यावसाये प्रमातुः प्रवृत्त्यभावप्रसङ्गात् । अय पूर्वज्ञानेनः किं स्वकालस्थेन, तत्कालस्थेन वा ?। नादोन, तत्काले वैपरीलास्पदसंवे-द्नस्यासत्त्वात् । नापि द्वितीयेन, ज्ञानयार्थीगपद्यासंभवात् । अयो-त्तरज्ञानेन, वर्तिक विजातीयम्, सजावीयं वा स्यात् ? । विजावीय-

नात् प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यमुपपादकम् । कथं चैतत् क्षणक्षयम्वर्गपापण-शक्त्यादावप्यनुरूपं विकल्पं कदाचिद् नोत्पादयति । स्वविकल्पवास-नावलसमुज्जृम्भमाणाक्षणिकत्वादिसमारोपानुप्रवेद्यादिति चेन् । तद-पेशलम् , नीलादावपि तद्विपरीतसमारोपप्रसक्तेः; कथमन्यथा विकद्ध-धर्माध्यासात् तदर्शनभेदो न भवेत् ?, न हानंशं दर्शनं क्वचित् समारोपाकान्तं, क्वचित्रेति वक्तुं युक्तम् । अथ तत्तद्व्यावृत्तिवजाद्-नंशस्यापि दर्शनस्य तथा परिकल्पनाददोषः, समारोपाकान्तेभ्यो हि व्यावृत्तमसमारोपाकान्तम्, असमारोपाकान्तेभ्यस्तु व्यावृत्तं समा-रोपाकान्तं तदुच्यत इति । तद्य्यसूपपादम्, यतो व्यावृत्तिरि वस्त्वंशं कंचिदाश्रित्य कल्प्येत, अन्यथा वा ?। अन्यथा चेत्, चित्रभा-नुरप्यचन्द्रव्याष्ट्रत्तिकल्पनया चन्द्रतामाद्रियेत । वस्त्वंशाश्रयणपश्चे तु, सिद्धो विरुद्धधर्माध्यास्:, तथाहि-तद्दर्शनं येन स्वभावेन समारोपा-कान्तेभ्यो व्यावर्तिष्ट, न तेनैवाऽसमारोपाकान्त्रेभ्योऽपि; येन चाऽ-मीभ्यो व्यावर्तत न तेनैव तेभ्योऽपि; तयोईयोरपि व्यावृत्तयोरेक्या-पत्ते:। यदि पुनः स्वभावभेदोऽपि वस्तुनोऽतत्स्वभावन्यावृत्त्या कत्पित-एवेति मतं, तदा कल्पितस्वभावान्तरकल्पनायामनवस्था स्थेमानमा-स्तिच्तुवीत । ततो न व्यवसायजननादस्य प्रामाण्यमनुगुणम् , किन्तु व्यवसायस्वभावत्वादेव । एवं प्रामाण्यसहचरं समारोपपरिपन्थित्वमि वाच्यम्॥ ६॥

समारोपपरिपन्थित्वादित्युक्तमिति समारोपं प्ररूपयन्ति— अतस्मिँस्तद्ध्यवसायः समारोपः ॥ ७ ॥ अतत्प्रकारे पदार्थे तत्प्रकारतानिर्णयः समारोप इत्यर्थः ॥ ७ ॥ रे प्रकारतः प्रकटयन्ति—

स विपर्ययसंशयानध्यवसायभेदात् त्रेधा ॥ ८ ॥ ७त्तानार्थमदः ॥ ८ ॥ अथोदेशानुसारेण विपर्ययस्वरूपं तावत् प्ररूपयन्ति-

विपरीतैककोटिनिष्टङ्कनं विपर्ययः ॥ ९ ॥

المراجع المناهبين بوالمنه المشاسة المستاء واستاه الاراءان و به وو ما ما سوامست در سوو به در

यण श्रीक्तकायांगिदं रजनमिनि ॥ १०॥

र्ग नम्माने क्रमान है . <del>भी</del>तीर स्टेंग । स्टिमानसम्बद्धाः करिल्यु क्लार्टिश्व कालायाकाया हार्ने विवर्षेत्री विवर्गतायाः रक्षांच्या चोट्चार्य , मांग्रेट्सि । ज्यापनास्त्र चेट्सा-पर्वेट-ेल्डिवर्यट्रपर्वपानां धीतरहामानादीनामः, रहितर-स तरा गाँउ भेगाणी रेप्यामासाविससुप्रशासानी पीप्रस्थ-राजापनम्-पत्रमार्थे

्या । स्वर्णात् । स्वर्णात् । स्वर्णान्याम्यस्मित्रं रहतमिति anti, en las estente नः भाग । अप्र प्राप्ताने राज्यप्रतिस्य व निष्यस्य सुर्यानुपपय-मण, सर्पन्यकारणा सम्यानरजनारे तरातः है। विक्री प्रतिभानता । परपुरित्या ि गुनिरेष सा. चिक्रीणत्यादिविशेषमध्ना णामायानु संदुत्रयायानाः चायभिक्यायिमापारणथमेद्द्येनोपलनि-रमाप्रसरणाऽऽरोषितरजनाकारम्याच्यः समुपात्तरजनामाराः; इस्रीस-धीयते । यत स्यष्ट यत्र क्रमेनया प्रकालि तत्र तत्राऽऽलस्यनम्, एतप ज्ञातिहरया निजियमानाणं गुन्ती समस्येव । संव हि दोषवशान् तथा प्रतिमानि । दृष्ट च द्रोपप्रशाद् विपरीतकार्योत्पादकत्वम् , यथा-विममन्द्राक्षलक्षमीकाया दुलपदमलाक्ष्यास्तर् तद् विषद्वीक्षणभाषणा-हि। त्वयाऽपि चैनद्रशिकृतभेव, प्रकृतरजतसारणस्याऽनुभूतरजतदेशा-नुमारिप्रवृत्तिजनकत्वीत्सर्यिककार्यपरिहारेण पुरोदेश एव प्रवृत्तिजन• क्त्यस्वीजारान् । भेदाऽप्रहणं सट्कारिणमपेक्य प्रकृतरजतसारणस्य नद्विरद्धमिति चेत् । दोषान् सहकारिणोऽपेक्य हृषीकस्यापि तत् तयास्तु । किञ्, प्रसभिज्ञानेन रजतसंवित्तेः द्यक्तिगोचरत्वमवस्था-च्यते-यदेव मम रजतत्वेन पूर्वमचकान्, तदेवेदं शुक्तिशकलम्; इसेवं

१ अय पूर्वाऽनुमृत्रज्जतप्रतिमाने द्ति पाठान्तरम् ।

کا ده ده کا ها که صافحات براه دول مدومت مده است کما بند کا منتشد می سالم کی پرسامه राह्मगाबसाम, कर्यारका । वा ी रणलपार (४५) ९४५ स्रोते पूर्व रोप्यूर्व है । इस्त का अपन प्रार्थ करता जिलीताली, त्रान्धीकरश्काल जा १९ ललाई व्यवस्थार व्यवस्थात व क्क्लेश्रीके प्रतिष्ठा (क्लाम्ब्रोद्रिय तथा) अस्ति अस्ति । अस्ति । # STEE TESTINGSTONG TERRITORIST TO A SERVICE FOR A भाग्यां वृत्ती व्यक्ताह या है। संवाद वात व्यक्त वा ता गाराप सहस्य । पावकप्रवार प, सब सारकारण प्रश्नात, राजनार कारी के पापान, भणकामती द्वार के स्वाधिकामा स्था महीर विद्यापनिवृद्धानम् अस्य । अस्तान स्थल वेजस्य स्वासायक र्जरेण का जहन सरणाय <sup>१</sup> । स. जन्म जनेत्र, परणायाः स्थासन हान्-गार्कते सम-पानपाण जनस्यातः स्थाप्तः स्थाप्तः सार्वार भारतमंद्री । अनुमानकन समाद्री गर्न १५ (४-४४) । १५८ १५४१-**मन्ध्रंपद वा प**वतंत्र <sup>२</sup>, इ.कत्यान्तादन क्यानो स्रायण्यापनम् । अत् मानुमानाद्वि परमापुर्वातः । १ ६ च, तमा परमाणना । तपा ना श्वः, प्रांत्रायाः वा ै। नि पाश्चा । । । सम्याकपानारिणः । नांकि चित्रकाः **या है। पदी चीगरताव पत्रः संदिधानः, जन्तारक्षत्त्रसन् तपत्ममन्त्रान वरो**: ) प्रयोजियाकाम्बिन् न्या कमण, युगपन् मा<sup>9</sup>। हमण चेतु । कि स्वभावागेदेन, तहरेन वा ?। स्वभावागर्वजशयाम् , ते **वै**रीव राभावेन प्राच्या कार्यमाचेयांन्त, तेरीयात्तरमपि । यदा येनवा-**नाम,** तेनीव प्राच्यमपि ?। प्रयोग, प्रथमकार्यकाळ एवाचरस्याप्यू-रात्तिप्रमक्ति । तहद् हितीयं दितीयकार्यकाल एव प्रवमस्याञ्चे प्रभवप्राप्ति । नद्धदेव स्वभावभेदपंत क्षणिकत्वापत्ति , नहक्षणत्वात् ध्रणभद्गरनाया । युगपन्पक्षे, महतेव महलम्बरायेरायेषु जन्याऽजि-त्रस्वाद् द्वितीयादिक्षणे तेपामसत्त्व स्थान्। तद् नाऽमी नित्या । अनि-

property of the term contact from the fill of the first from the first नक्तान अन्तरिन, नाक्ष पाठ पा नन्तरिक <sup>प</sup>र राजक्ष बनोपूर्य सम्बन्धित न प्रमार ने असाइस्, ब्रामा विषय् , क्या सामूक्यम् , निरयाग्य-भेपनार जा जिल्लाम् <sup>१</sup>। लापे, यानस्मानपेलकेन स्वा स्टा-स्यापस्यस्य या पर्साप, "नियां सर्यमसन्देश हेतीस्स्यानपेक्षणा" ธารุกิ 1 โกร์เว้า, หมีความชาวโม คระมักห์สุขะ 1 วร์เว้า, ตวร-श्रुपनिस्पाम् १, स्ययमसर्गः स्वेत्यन्ते व्यापारत्याहतेः । स्रीये. प्रागिष सरवार्यनरीयां सनातमध्य स्यात् । क्रारणाहः सबनप्रवे तु रपृष्ठं जिल्लिन् नेपा कारणाम् , परमाणात्र एत्र ता है। संस्कृतम् , परमान ष्टुरायार्थपक्षस्येत कक्षाकारान् । परमाणवर्धात् । ने कि. सस्त , अस-न्त , सदसद्रुपाः, जनुभवस्वभावा वा स्वकार्याणि कृतुः <sup>१</sup>। सन्तश्चेन्। किस्तिनिक्षण एक. दिवीयाध्यिणेऽपि वा <sup>१</sup>। नावः, तवानीसुल-निभाजज्यप्रतान नेपाम । अथ "भूनियेपा किया सेव कारणं सेव चोन्यतं " इति यचनाद् भयनमेव नेपागुन्तरीत्पत्ती कारणनेति चेन् । एवं तर्हि रापाणवी रमाणृनाम , ने च तेवागुपादानं म्युः, उभयत्र भवनाविशेषात् । न द्वितीय , क्षणक्षयक्षयापत्तेः । प्रधाऽमन्तरने तदुःलादकाः, तर्हि तत्मत्ताक्षणमेकमपद्यं सर्वदा तदुःत्पाद्यसद्धः, तत्त्वनस्य सर्वदाऽविशेषान् । सद्मद्रृषपक्ष्मतु दुर्निरोधविरोधानु-वन्धटुर्घर:-यदि हि ते सन्तः कथमसन्तः ?,तथा चेन् कथं सन्तः?। अनुभयम्बभावभेदोऽप्यसाधुः, विधिप्रतिपेधयोरेकतरप्रतिपेधेऽन्यत-रम्यावद्यंभावात् । तन्नाणवः क्षणिकाः सृक्ष्ममनीपामार्गमेयरः । नापि कियत्कालम्थायिनः, क्षणिकपक्षेपिक्षिप्तप्रतीकारस्याऽत्राऽप्यवता-रात् । किञ्च, कियत्कालस्थायिनोऽप्यमी किमर्थकियापराङ्मुखाः, तत्कारिणो वा भवेयुः ?। प्रथमभिदायाम् , अम्बरोद्भवाम्भोरुहसौ-रभवदसत्त्वापत्ति. । उदग्विकरुपे, किमसद्रूपम्, सद्रूपम्, उभय-रूपम्, अनुभयरूपं वा ते कार्य कुर्वीरन् ?। असद्रूप चेत्। कथं करिकेसरकळापादेरिप न करणम् ? । सद्रूपं चेत् । कथं तस्य क-

ما و و و و الا من منا المناطعة mandian at a ter they see a contract to the see that the terminal terminal terminal terminal terminal terminal नैद्रभण्याक्षेत्र, कन्धा वर्षाचे चर्ता तम्म १५०६ रहा सह कर्मप्री प्रसाद, विशासित का "१ किट प्रांची विला हारहा चमाद्रिताल स्रोति हो राज्यस्वरहे उ दिनो रन्तु, न दृष्ट्र)च्याराध्या । स्रति । त्या प्रत्मापनां प्राधारारोतंत <del>रेक्क स्थित प्रतिक , राहिकारण क्रिकेट सीव उन्हें के सार्वा के स्थान</del> हैं को है। हमा स्टाप्त सब प्रमाण्यन हम् । है अब उत्पक्ष प्रमार्थ स्वन्यतः, वलकार्याः, का <sup>"</sup>। र काका ल करण्याः, गाँवागतः महाभावा का वर्षकार क्रिकेषा अधारम प्रकृति, व्यापान क्पी। संपन्नोग, जणसन्ति हातन ते अपनिसम्पन्ध कार्रितिहे परीकृतन स्वान । जन्मानन विवास, जन्माना न्तरेण वा तत्वाराम प्राप्त । च नावत् त्वेब, चरलागरः एपत द्वात् अपन िसव पावपाणि जन ग्या । या ग्यू, गात जाभ्यापत्य-धारताबन्धि । जन्मा सङ्ग्याचात्र मन्त्राचीता प्रमुद्धः सानी स्तरीत मञ्जोब का नर्वतेत ी, ए पाना बुलाव तक्षा हो रु जापालाप तम् । तर् मानुषानाद्वि परमाणुक्ती । । किन्त, को परमाण से वि पा वा **श्व , धीन पा या ी। नि पाध्य ता किम बीक मकारिण , चीकी जन्करा** मा 🖁 । पदीचीनम्दाव पत्र शोदीपान , जन्तरिश्वाश्चवत् तपामसत्ता-वने । जभीक्याकारियं त तेवा कर्मण, युगपद वा ?। कर्मण चेत्। कि स्वनावानेदेन, तंइंदेन वा १। सभावानदिनवायाम, ते थेनैव स्वभावन प्राच्य कार्यमानेय(स्त, तैनैवात्रमाप ; यदा येनेवी-प्राम्, तेनेव प्राच्यमपि १। प्रथमे, प्रथमकार्यकाल एवं तरस्यायु-स्वतित्रमक्तिः । तद्वद् द्वितीय दितीयकार्यकाल एत प्रथमस्याऽपि प्रभवप्राप्ति । तद्वदेव स्वभावभेदपंश धाणिकत्वापत्तिः, तदश्रणत्वात् शुणभङ्गरनायाः । युगपत्पक्षे, सङ्देवः सफलम्बकार्यकार्यपु अस्याऽजि-त्तत्वाद् द्वितीयादिक्षणे तेपामसत्त्व स्थान्। तद् नाडमी निसाः। अति-

والمستقد والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمناطقة والمناط المراجعة المستوحية المراجعة المراجعة المراجعة المستوحة المراجعة المستوحة المراجعة ال من مستول العدم مستعد عن بسياد مدين كالمستور والعدد مستور المستور والمستور و --तिः क्रांसिक्त सम्प्रतिः क्ष्मासीयोग् । क्रांसिः सम्प्र --तिः क्रांसिक्त सम्प्रतिः तम् १. स्नामनं संस्थेतं स्नामनं सं स्वापनेत्रांता क्यान्त्र्यं स्वाप्ता । न्यान्याः स्वयन्त्रेत् स् िन् नेषा नारणम् । प्रमान्द नियु जारी संस्कृतम् । प्रमान विकाल क्षांचारा । प्रमाणकेता । ने ि मन . इस-रामण्याः जनुस्यस्यभायां च स्वतयोणि स्टे १ सम्बद्धाः। पश्चित्रण मयः (जिल्लाविक्षणेऽपि वा १। नायः, नगनीसुत्य-त्रिया । नयं "भूनिर्येषां किया सेव कारणं सेव न्यते " इति प्रयुत्तार् भप्रतमेष तेपासुत्तरोत्यती कारणनेति चेत । वं तर्ति र पाण्यं। रमाण्नाम , ने च तेपागुपादानं स्युः, उभयत्र रामाविद्यार । न द्रिनीय , क्षणाव्यक्षयापने । अधाऽमन्तरने तहुत्पार्का , तरि तत्मनाक्षणमेकमपहाय सर्वेदा तहुत्पाद्यस्त , त्र वनस्य संवटाऽविशेषात् । मन्सदृष्पक्षन्तु दुनिरोधविरोधानु यन्यदुर्धर -यहि ति ते सन्त. कथमसन्त. १,तथा चेन् कथं सन्तः?। विधिप्रतिषेघयोरेकतरप्रतिषेघेऽन्यत-अनुभयम्बभावभेटोऽत्यसाघुः, रस्यावर्यभावात् । तल्लाणवः क्षणिकाः सूद्रममनीपामागमेयरः । नापि क्रियत्कालस्थायिन , क्षणिकपक्षोपिक्षप्तप्रतीकारस्याऽत्राऽप्यवताः रात्। किञ्ज, कियत्कालस्थायिनोऽज्यमी किमथेकियापराइमुखाः, तत्कारिणो वा भवेगु ? । प्रथमभिदायाम् , अन्त्ररोद्भवाम्भोरुहसौ-्रभवद्सत्त्वापति । इद्धिक्द्षे, क्रिमसदूपम्, सदूपम्, इभय-स्पम्, अनुमयह्मं वा ते कार्य सुर्वीरम् ?। असरूप चेत्। कथं क्रिकेसरकलापांदेरीय न करणम् १। सहूप चेत् । कयं तस्य क

रतम ी, समेदिषि पर्यो पा पालालि किलालिको वा स्तिन्त नीपभेरो स् पाक्षेत्रसद्मरपार्भरकः भवनीयो । सनस्कापा-डी: सरीम श्रीमानमातिनशत । नापि मालाल, पण्यात्रातिन डायमी निया, अनियो पास्पात् । न नापर निया, परमाज् नित्यनानिराक्तरणानुसारेणाउरपापि अपपासित् शक्य वात् । सात्य-नित्यः, यागम्य समापाने स्त्रपोत किनित् सारणम्, लागते वा है। पास्प, पञ्च, संस्थीपान , सहुत्राहेनचाउस्य चावहुतालं चित्र तुमपुत्तत्यात् , स्क्ष्मापेदापेत स्पृतस्य त्यत्रस्यानात् , कृतव्यपेदाया कुन्छपस्येव । अवाणवस्तरकारणम् , तर्वि तर्येवनस्तुभारतभा-वार्थपन्नः कःहित्रनः स्थान् । जस्त्रयमेनेनि चन् । तर्हि ते निस्तिज-याः, मानिक्रया वा स्पृत्रमर्थ प्रयोगः ?। आरो भेरे, भूभी सम्बन यीकुदरकोणकुद्रिनैकैकपरमाणिभिक्षिककिलेग्पि सदेव तद्वत्यादन-प्रसन्नः । दिनीये तु, करोपामनिजय -एकोजाप्रस्थितिः, संयोगः, किया या । प्रथमपटेर, ध्राणीमण्डलाइडलम्बिपरिमण्डले. स्थलेककार्य-कियाप्रसिक्तः, सम्येकदेशस्यान्तात् । अथ यात्रति प्रदेशे कनिषयेऽपि परमाणनः कार्यमेकमर्जयन्ति तातानेतैकः प्रदेशः, न सकलिलामण्ड-लम् ; इति नेन् । तर्हातरेतराश्रयपिजानप्रवेज -मिद्धे हि कार्ये देशै-क्यसिद्धिः, तिस्मद्धौ च तिस्मिद्धिरिति । संयोगश्रेपतिशयः, स कि नित्यः, अनित्यो वा ? । यदि नित्यः, तदा सदाऽपि तत्तृत्पाद्यकार्यो-त्यादप्रमञ्जः।अनित्यक्षेन् । किमन्यत एव, तेभ्योऽपि वा प्रादु 'प्यान् <sup>१</sup>। नातो भेदः, तदाधारधर्मस्याऽन्यत एवोत्पत्तिदिरोधान् । द्वितीये तु, तदुत्पत्तावि निरतिशयाः, सातिशया वा ते व्याप्रियेरन् ?। प्राचि, प्राचीन एव दोप. । द्वितीये तु. अतिशयोत्पत्तावप्यतिशयान्तरेण भाव्यम् , तत्रापि तेन, इत्यनवस्थाकद्र्धनम्। किञ्च, अयं संयोगस्तत्स्व-भावभूत:, तत्पृथग्भूतो वा शिप्राच्ये, परमाणव एव न कश्चिन् संयोगो नाम। द्वितीये तु, सर्वथा पृथग्भृतः, कथिवद् वा । कथिवत्यस्सावद्

१ वदरापेक्षया कुवलयस्य स्थ्लत्वम् ।

तिरोधवाधितः । सर्वधापक्षे तु. संबद्धः, असंबद्धो वा तत्रासौ स्यान् <sup>१</sup>। असंबद्धविधायां तेपामेष इति संबन्धायोगः । संबद्धस्तु, संयोगन, समवायेन, तादात्न्येन, तहुत्पत्त्या, अविष्यग्भावेन वा १। न संयो- ' गेन, तस्य गुणक्ते संयोगे संभवाभावान्, "निर्गुणा गुणाः" इति वचनात्। न समनायेन, यतो यावदयमेकं संयोगमेकत्र संबन्धयति, तावदन्यत्राऽप्येनं किं न संवन्धयेत् ?, अस्य सर्वत्रेक्यात् । न तादा-त्म्येन, भेदपश्चकश्चीकारात्। नापि तदुत्पत्त्या, परमाणुभ्यः संयोगो-त्पादस्य प्रागेव व्यपास्तत्वान् । नाप्याविष्वग्भावेन, तस्य कथिश्वत् तादात्म्यरूपत्वात्; तत्र च कथि चिदित्यन्धपदम्, विरोधावरोधदुर्धर-त्वान् । किञ्च, अयं संयोगः सर्वात्मना, एकदेशेन वाऽणूनां प्रणि-गद्येत ?। प्रथमे, पिण्डोऽणुमात्रः स्यात् । द्वितीये, पट्केन युगपद्यो-गात् परमाणोः पडंशता स्यात्; इति परमाणुकथाऽप्यस्तिमयात्। तन्न संयोगोऽतिशयः । एतेन कियारूपातिशयपक्षोऽपि प्रतिश्विप्तः किञ्च, अयं स्थूलोऽनयनी निराधार., साधारो ना १। न तानद निरा-धारः, साधारप्रतीतिविरोधात् । साधारश्चेत् । किमेकावयवाधारः, अनेकावयवाधारो वा ?। प्रथमे, प्रतीतिविरोधः, तथाहि-प्रतीतिरि-हाऽवयवेष्ववयवीतिः नावयवेऽवयवीति । अथानेकावयवाधारः, तत्रा-प्यितरोध्यनेकावयवाधारः, विरोध्यनेकावयवाधारो वा श न प्राच्यः. चलाचलस्यूलास्यूलनीलानीलादिस्पाणामवयवानां विरोधप्रतीतेः अयं द्वितीय , तर्हि नैकः स्थूलोऽवयवी स्यात्, विरुद्धधर्मीध्यासात् । अपि च, असौ तेपु वर्तमानः सामस्त्येन, एकदेशेन वा वर्तेत ?। सामस्त्रेन वृत्तो, एकस्मित्रेवावयवे परिसमाप्तत्वादनेकावयवधृत्तित्वं न स्यात् । एकदेशेन वृत्तौ, निरंशत्वं तस्योपगतं विरुध्येत । सांशत्वे वा तेऽप्यज्ञास्ततो भिन्नाः, अभिन्ना वा भवेयुः ?। भिन्नत्वे, पुनरप्यने-कांशवृत्तेरेकुत्य सामस्यकदेशविकस्पानतिकमादनवस्या । अभिन्नत्वे. न केचिद्ं हाः स्युः । इति न तदुभयस्वभावार्थपक्षोऽपि संगीतसृङ्ग-सद्गमगान् । अनुभयस्वभावभेदोऽप्युपेक्षाक्षेत्रं प्रेक्षाणाम्, परमाणु-



वन्ध्या मे जननीत्यसुष्य सहशीमप्याश्रयन् शून्यतां शङ्के दु.शकसाहसैकरिसकः स्वामिन् ! बसौ सौगतः" ॥१॥ अथेत्थमेव विचारयतां यदा न किश्विन् संगति गाते, तदा शून्यमेव तत्त्वमविष्ठत इति चेत् । तदेतत् प्रवलश्कसुलस्यालेतां-इत्त्रह्वनप्रागतभ्याभ्यसनम्, यतः-

"विचारो वस्तुरूपश्चेन् कि सिध्येन् सर्वज्ञून्यता १। विचारोऽवस्तुरूपश्चेन् कि सिध्येन् सर्वज्ञून्यता १ ॥ १॥

न च तवाऽनृन्यर्थज्ञानदूषणान्यपि सूपपादानि, यसादुभयस्व-भाव एवार्थ इति नः पद्मः । न चाणुभ्यः स्थूहोत्पादः सर्वत्र स्वीकि-यतेः यतत्तत्कार्यकारणभावमात्रवित्रासनेनाऽर्धकथा विश्राम्येन्, स्थू-हाद्पि सृत्रपटलादे. स्यृलस्य पटादेः प्रादुर्भावविभावनान्, आत्मा-ऽऽकाशादेरपुरुलकार्यत्वकश्चीकाराध । यत्र पुनरणुभ्यस्तद्वत्पत्तिः, तत्र तत्तत्कालादिसामप्रीसञ्यपेक्षित्रयावशान् प्रादुर्भूतं कथि शह्यस्मृतं संयोगातिद्ययमपेक्ष्येयमविरुद्रैव । केवलं कथि चादिति किश्वन स्वर्षे-सत्तुद्रति, तत्रेयं प्रतिक्रिया-एकेनैव हि रूपेण भेदाभेद्योरभिधाने विरोधितरोधः स्यान् . न चैविमहः पर्यायस्पतया भेदस्य द्रव्यस्पतया - चाडभेद्स भणनान्। त्वयाऽपि च "प्रमाणप्रमेयतत्त्वं नाम्सेव" इत्येक-मेव बचनं स्वपरप्रधावपेक्ष्य साधकं वाधकं वा कक्षीकृतमेव । याऽपि प्रमाणोः पहंशनाऽऽपत्तिरुक्ता, साऽष्ययुक्ता, यतोऽत्रांतराध्यस्य संयन्यनियन्यनं शक्तिस्वरूपोऽधीं विवस्येत, अवयवलक्षणो वा ी। म प्राच्ये प्रसद्धः सगतः, तथाऽम्माभिस्तद्भयुपगमान् । द्वितीये तु, नास्त्वविनाभावः. तत्तन्छतिमात्रेणैव तत्तत्वरमाष्ट्रनदन्यस्य प्रतिषे-दुधुमतस्यन्वात् । यद्पि निराधार इलावि नयनावि, तत्रापि कथ-श्चितिरोध्यविरोध्यनेकावयदाविष्यस्भूतरुनिरययव्यभिधीयने, सञ्च च चद् विरोध्यनेशावयवाधारतायां विराह्यर्माध्यासनमभ्यधावि, तत्वध-श्चिट्रेयन एवं तादन्, अपयदात्मवस्य तत्यापि वधश्चितनेइकृष-स्तान् । यद्योषन्यसम्-सामरकेनैवरेशेन वेसावि, तन्नापि वियन्यद्वया-

स्यृलयोः परस्परप्रतिपेघात्मकत्वेनाऽन्यतरप्रतिपेघे तदितरविधेरवद्यं-भावात्। इति नार्यः कश्चिद् विचारचूलामालम्वते॥ तद्भावे तद्पाह-कतया संमतं ज्ञानमपि तथैव । किञ्च, एतर्र्यसमकालम्, तद्भिन-कालं वा तद्याहकं करायेत ?। प्राकल्पनायाम्, त्रिलोकीतल्पोपगता-अपि पदार्थास्तव प्रथेरन्, समकालत्वाविशेषात् । तद्रग्यप्रकारे तु, निराकारम्, साकारं वा त्रंत् स्यात् ?। प्रथमे, प्रतिनियतपदार्थपरि-/ च्छेदानुपपत्तिः । द्वितीये तु, किमयमाकारो व्यतिरिक्तः, अव्यतिरिक्तो वा ज्ञानात् ?। अन्यतिरेके, न कश्चिदाकारो नाम; तथाच निराका-रप्रकारप्रकाशितः परीहारः । व्यतिरेके, चिद्रूपः, अचिद्रूपो वाऽयं भनेत् ? । चिद्रुरूपश्चेत् । तदानीमाकारोऽपि वेदकः स्यान्, तथा चायमपि निराकारः, साकारो वा तहेदको भवेत् ? इत्यावर्तने-नाऽनवस्था । अथाचिद्ररूपः; किमझातः, झातो वा तज्ज्ञापकः स्यान्?। माचीने, चैत्रस्थेव भैत्रस्याऽप्यसी तज्ज्ञापकः स्यात् । तदुत्तरे तु, निराकारेण, साकारेण वा ज्ञानेन तस्यापि ज्ञानं स्यान् ? इत्याचारू-चावनवस्येव । इति न झानमपि किचिशतुरचेतोगोचरे संचरति । ततः सर्वेश्रूत्यतेत परं तत्त्वमवास्थित । इति सर्वापलापिविकरूपः संक्षेत्र ॥

तदैवरित्यमनन्पपलालपृखकृदकलपमप्रतिमोत्तरहृजानुकणमात्रसा-ध्यम् , नवादि-इद प्रमाणमृलमालप्येन, अन्यथा वा १ । अन्यथा भेन् । उनिष्ठेतिय नदि कथमकुथाः प्रामाणिकपपैदीह् प्रवेशम् १ । प्रमाणकृदभेन् । नत् प्रमाणमर्थस्पम् , ज्ञानकपं वा भवेन १ इत्यादि-रामाणिक्य मगीर्विद्धियः कथमुल्यमितुमपि शक्तीपि १ । कथं च प्रमाणक्ष्यक्षि द्वर्गित्वः १ । श्रृत्यस्पमेन प्रमाणिमित चेन । सर्विद्यास्तिद्वर्गिद्यस्य, इति न श्रृत्यमितिः स्थान् । अध्य-क्षितिद्यस्य

र इन्हें स्टबर्ग्हेन चेंद्र मनु नदा अस्यात्मना दु स्थिता । हा चेत्र नि तयाति कि में सुनुसर अस्यासना दु स्थित १। वन्ध्या मे जननीत्यमुष्य सहशीमप्याश्रयन् शून्यतां शङ्के दुःशकसाहसैकरिसकः स्वामिन् ! असौ सौगतः" ॥१॥ अथेस्थमेव विचारयतां यदा न किश्विन् संगतिं गाते, तदा स्टून्यमेव तत्त्वमविष्ठत इति चेत् । तदेतत् प्रवलश्क्ष्यस्वाहितां-स्ट्रेन्तस्वनप्रागरभ्याभ्यसनम्, यतः-

"विचारो वस्तुरूपश्चेन् कि सिध्येत् सर्वशून्यता ?। विचारोऽवस्तुरूपश्चेन् किं सिध्येन् सर्वशून्यता ? "॥ १॥

न च तवाऽमृन्यर्थज्ञानदूषणान्यपि सूपपादानि, यसादुभयस्व-भाव एवार्थ इति नः पश्चः। न चाणुभ्यः स्थूलोत्पादः सर्वत्र खीकि-यते. यतस्तत्कार्यकारणभाव<u>मात्रवित्रासनेनाऽर्</u>यकथा विश्राम्येन्, स्थू-छाद्रिप सूत्रपटलादेः स्थृलस्य पटादेः प्राहुर्भावविभावनान्, आत्मा-SSकाशादेरपुद्रस्कार्यस्वकश्चीकाराच । यत्र पुनरणुभ्यसदुत्पत्तिः, तत्र तत्तत्कालादिसामग्रीसञ्यपेक्षिक्रयावशान् प्रादुर्भूतं कथि व्ययम्प्रतं संयोगातिशयमपेक्येयमविरुद्देव । केवलं कथि चोदीत किञ्चन त्वसे-े सस्तद्ति. तत्रेयं प्रतिकिया-एकेनैव हि रूपेण भेदाभेद्रयारिभधाने विरोधनिरोध. स्वान्,न चैविमह, पर्यायस्पतया भेदस्य द्रव्यस्पतया • चाडभेदस्य भणनान्। त्वयाऽपि च "प्रमाणप्रमेयतत्त्वं नास्सेव" इत्येक-मैव वचनं स्वपरपक्षावपेल्य साधकं वाधकं वा कक्षीकृतमेव । याऽपि परमाणो. पढंगताऽऽपत्तिरुक्ता. साऽप्ययुक्ता, यतोऽत्रांगगावस्य संवन्यतिवन्धनं शक्तिस्वरुपोऽधीं विवक्ष्येत, अवयवलक्षणो वा १। म प्राच्ये प्रमहाः संगतः, तथाऽम्माभिस्तदभ्यपगमान् । हितीये तुः नास्त्वविनाभाव.. तत्तरठाकिमात्रेणैव तत्तत्वरमाधुनवरपस्य प्रतिषे-च्छुमनक्यत्वान्। यापि निराधार इलावि नप्रगाति, नदापि सध-श्विद्विरोध्यविरोध्यनेकावययाविष्यस्मूनहत्तिरवयव्यभिक्षीयते. सत्र च चद् विरोध्यने गावयवाधारतायां विराहधर्माध्यासनमभ्यधादि, तन्तय-श्चितुषेत्रत एव तावत्. अपयासम्बन्धः तस्यावि कथाश्चितनेदक्तप-स्यान् । यदोषन्यस्तम्-सामन्द्रेनेव देशेन येत्वादिः हमःवि विणस्तद्रया-

स्यूलयोः परस्परप्रतिपेधात्मकत्वेनाऽन्यतरप्रतिपेधे तदितरविधेरवज्यं-भावात्। इति नार्यः कश्चिद् विचारचूलामालम्यते॥ तदभावे तद्प्राह-कतया संमतं ज्ञानमपि तथैव । किश्च, एतद्र्यसमकालम्, तद्भिन्न-कालं वा तद्माहकं कल्येत ?। प्राकल्पनायाम्, त्रिलोकीतल्पोपगता-अपि पदार्थास्तव प्रथेरन्, समकालखाविशेषात् । तद्यन्यप्रकारे तु, निराकारम्, साकारं वा तृत् स्यात् १। प्रथमे, प्रतिनियतपदार्थपरि-=हेदानुपपत्तिः । द्वितीये तु, किमयमाकारो व्यतिरिक्तः, अव्यतिरिक्तो वा द्यानात् ? । अञ्यतिरेके, न कश्चिदाकारो नाम; तथाच निराका-रपकारप्रकाशितः परीहारः । व्यतिरेके, चिद्रूरपः, अचिद्रूरपो चाऽयं भोत् ? । चिदुक्तपश्चेत् । तदानीमाकारोऽपि वेदकः स्यात्, त्या चारमपि निराकारः, साकारो वा तहेदको भवेत् ? इत्यावर्तने-नाऽनवस्था । अधाचित्रूरूपः; किमझातः, द्यातो वा तज्ज्ञापकः स्यात्<sup>9</sup>। अपनीने, चेत्रस्थेत सेत्रस्याडप्यसी तज्ज्ञापकः स्यात् । तदुत्तरे तु, निराकारेण, साकारेण वा झानेन तस्यापि झानं स्यात् ? इत्याचारू-कारान महोता। इति न द्यानमपि कि विषयुर्चेतांगाचरे संचरति। तः, सर्गत्यौत परं तत्मनास्थित । इति सर्वापळापितिकरप-25.17 11

देशकी उपन्यपालालप्रकारक स्पापप्रतिमेश्वर हुआ नुक्रणमात्रमा-भाष्य । न स्टिन्डच अमाणम् स्मालयेन, अन्यशा वा १ । अन्यशा देश । इतिहोस्ता तर्धिक सम्भागः प्रामाणिक पर्परीह् अवेशम् १ । एक एक देश । नव प्रमाणमा स्थिम, ज्ञानस्यं वा भोन १ इत्यादि-स्था । त्रेश महीदिद्धित क्ष्यम् इत्यानुमित झालेषि १ । क्षय स्थ राज्य । त्रेश से अन्यति । अन्यस्यमेश प्रमाणिमित सेन । राज्य स्थान विकास स्थान । अस्य-

१५८ र सन्दर्भित चङ्ग नजुनम् मन्यान्यना द्वास्त्रनाः।

<sup>🕝 👔 🚊</sup> स्वर्धि है। न मृत्या अन्यानमता १५ विकास 🤊 ।

वन्या मे वननीत्वसुख सदर्शीमव्याश्यन् शुन्यतां

गहे दुःशक्साहसैकरसिकः स्वामिन् ! बसौ सौगतः" ॥१॥ वयेत्यमेव विचारयनां यदा म किश्चिन् संगति गाते, तदा स्न्यमेव तस्वमविष्ठत इति चेत् । तदेतत् प्रयष्टशृहस्त्वितिनं-देनस्वनप्रागतभ्याभ्यसनम्, यतः-

"विचारो वस्टुरूपश्चेन् कि सिष्येन् सर्वशुन्यता ?। विचारोऽवस्तुरूपश्चेन् कि सिष्येन् सर्वशुन्यता ? "॥ १॥

न च तवाऽनृन्ययेज्ञानदूषणान्यापे सूपपादानि, यसादुभयस्व-भाव एवार्थ इति नः पक्षः । न चायुभ्यः स्यूलोत्नादः सर्वेत्र स्वीति-यदेः यदतः कार्य<u>कारणमावनात्रवित्रासने</u>नाऽर्यक्या विश्रान्येन्, स्यू-क्षाद्गिप सूत्रपटलादेः स्यृतस्य पटादेः प्रादुर्भावविभावनान्, सात्मा-ऽऽनागादेखुद्रहर्नायेलन्सीकाराष । यत्र पुनरपुभ्यलदुलात्तिः. तत्र तत्तरकालादिसामधीसन्यपेष्टिजयावनान् प्राद्धमूतं कथिवत्ययम्मूतं संयोगादिशयनपेश्येयनविरदेव । केव्हं कयिविदिति किश्वन त्वदे-े तस्तुद्वि. तत्रेयं प्रविक्रिया-एकेनैव हि रूपेण भेदाभेद्योरभिषाने विरोधितरोधः स्वान् . न चैविनहः पर्यायरूपतया भेदस्य द्रव्यरूपतया · चाऽभेद्न्य भणनात्।त्वयाऽपि च "प्रमाणप्रमेयतत्त्वं नास्त्वेव" इत्येकः-भेद बचनं स्वरपद्मावपेट्य साषकं वाषकं वा कट्टीकृतमेव । याऽपि परमानोः पहंशवाऽऽपीचरका. साऽप्ययुक्ता. यवोऽत्रांगशब्द्रस संबन्बतिबन्धनं शक्तिस्वरूपोऽयों विवन्येत. अवयवलक्षणो वा १। न प्राच्ये प्रसद्गः संगवः. वयाऽस्तामिस्तदृभ्युपगमान् । द्वितीये तु, नात्विवनाभावः. वचच्छचिमात्रेगैव वचलरमापुचंवन्यस्य प्रविषे-दुष्टुनशस्यत्वात् । यद्पि निराधार इत्वादि न्यगादि, दवापि कय-श्विद्विरोध्यविरोध्यनेकावयवाविष्यम्बद्विरवयन्यभिधीयवे, दत्र च यद् विरोधनेकावयवाधारतायां विरुद्धधर्माध्यासनसभ्यधायि, तत्त्वय-चिटुपेयत एव तावन्. अवयवातनकस्य तस्यापि कथिवत्नेकस्य-त्वात् । यदोपन्यस्तम्-सामस्त्रेनैकदेशेन वेसादि, तत्रापि विकल्पद्वया-

नभ्युपगम एवोत्तरम्, अविष्वास्मावेनावयिवनोऽवयवेषु वृत्तेः स्वी-कारात् । यचार्थसमकालिमसायुक्तम्, तत्रापि विकल्पद्वयमपि स्वी-कियत एव, अस्मदादिशसक्षं हि योग्यसमकालार्थाऽऽकलनकुगलम्, स्मरणमतीतस्य, शाव्दानुमाने त्रैकालिकस्याऽप्यर्थस्य परिच्छेदके । नि-राकारं चैतद् द्वयमपि, न चातिप्रसङ्गः । तद्यहणपरिणामश्चेदाकारः, तदभ्युपगच्छामः; स्वज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमविशेषवशादेवा-ऽस्य नैयस्येन प्रवृत्ते । शेपविकल्पनिकुक्त्यडम्बरेऽस्वीकार एव तिर-स्कारः ।

"निरस्ता शून्यता सेयमाशाः ज्ञाक्य । वसन्त्यम् : । उन्मीलय चिराद् नेत्रे कौतुकालोकनोत्सुके" ॥ १ ॥

अथ ब्रह्मवादिवावदूका वदन्ति-युक्तं यदेप सकलापलापी पापी-यानपासे; आत्मब्रह्मणस्तात्त्विकस्य सत्त्वात् । न च सरलसालरसाल-िश्यालिहिन्तालतालतमालप्रवालप्रमुखपदार्थसार्थोऽप्यहमहिमकया प्रती-यमानः कथं न पारमार्थिकः स्यात् ? इति वक्तव्यम्, तस्य मिण्या-रूपत्वात् । तथाहि- प्रपञ्चो मिण्या, प्रतीयमानत्वात्, यदेवं तदेवं यथा शुक्तिशकले कलधौतम्, तथा चायम्, तस्मात्तथा ॥

तदेतदेतस्य न तर्कवितर्ककार्कश्यं सूचयित, तथाहि-मिण्यात्वमत्र कीदृक्षमाकाद्वितं सूक्ष्मदृशा-किमस्यन्तासत्त्वम् , उताऽन्यस्यान्याकार-तया प्रतीतत्वम् , आहोसिद्गिर्वाच्यत्वम् ?; इति भेदत्रयी त्रिनेत्रनेत्र-त्रयीव त्रीकते। प्राचि पक्षद्वये, त्यद्नद्गिकारः परीहारः । तार्तीयीकवि-कर्ले तु, किमिद्मनिर्वाच्यत्वं नाम ?; किं निकक्तिविरह एव, निकक्ति-निमित्तविरहः, निःस्वभावत्व वा ?। न प्रथमः कर्लाः कर्ल्यनार्हः, स-रस्तेऽत्रं मास्रोऽयमिति निश्चितोक्तरनुभवान् । नापि द्वितीय , नि-कक्तिंहं निमित्तं ज्ञानं वा स्थान् , विषयो वा ?। न प्रथमस्य विरहः, सरस्यमास्यिद्वनस्य प्रतिप्राणि प्रतीतेः । नापि द्वितीयस्य, यतो विषयः कि भावक्ष्यां नाम्ति, अभावक्ष्यो वा ?। प्रथमकृत्यनायाम् , असन्त्यास्य स्तुप्रामप्रसन्नः । द्वितीयकन्यनाया तु, सत्स्यातिरेव । ानापि न राजीन नेन्। नन् भाषाभाष्यप्रधारं छोकप्रतीतिस्छी नापानाः भेर्मापर्मनी या १। प्रथमपक्षे नापप्तः वथे। सवीरेकत्र विविनी-रित, गताः प्रतिषे रोऽपि परस्परतिकात्रवर्मयोमेत्पार्वेकनस्वितिषेध-योग्न्यतर्गनंपप्रयोधनान्तरीयकत्यात् । क्रितीयपक्षे तुः च काचित् धान . नाम्योकिकविषयमा स्रानिय्ताविष स्रोक्तिकस्मनविषयनिवृत्ति , नशिक्तंक्तितृत्तिर्वा । नि स्वभावस्वपक्षेऽपि, निसः प्रतिपेधार्यस्वे स्वभावशहरुम्याऽपि भाषाभावयोगस्यतरार्थत्वे पूर्ववनु प्रसारः । प्रतीत्य-गोचरन्व नि स्वभावत्वभिति चेटु । अत्र विरोध - प्रपशो न प्रती-यने चेन . कथ धर्मितया, प्रतीयमानत्व च हेतृतयोपाददे ? तथोपादाने वा कथं न प्रतीयने ? । यथा प्रतीयते न तथिति चेन् । तर्हि विपेरीत-रयातेरभ्युपगम स्यान् । किञ्च, इयमनिर्वान्यता प्रपश्चस्य प्रसक्षेण प्रसंक्षेपि-मरले। ऽयिनतायाकार हि प्रसक्षं प्रपश्यस्य सस्यतामेव न्य-वस्यति, सरलादिप्रतिनियतपदार्थपरिन्छेदात्मनस्तस्योत्पादात्, इतरे-तर्विविक्तवस्तृनामेव च प्रपश्चवचोवान्यक्षेन संगतत्वात् । अथ क-थमेतत्त्रस्रक्षं पक्षप्रतिक्षेपकम् ?, तद्धि विधायक्रमेव, इति तथा तथा ब्र-होव विद्धाति, न पुन प्रपश्चसत्यता प्ररूपयति; सा हि तदा प्र-रुपिता स्याद्, यदीतरस्मित्रितरपां प्रतिपेधः कृतः स्यात् ; न चैवम् ; निषेधे कुण्ठत्वात् प्रसाक्षस्येति चेन् । तदयुक्तम् , यतो विधायकमिति कोऽर्थ. ?, इदिमति वस्तुस्वरूपं गृहाति, नान्यस्वरूपं प्रतिषेधति प्रस्रक्ष्-मिति चेदु । मैवम्, अन्यरूपनिपेधमन्तरेण तत्स्वरूपपरिच्छेदस्यान प्यसंपत्ते -पीतादिव्यवच्छित्र हि नीलं नीलमिति गृहीतं भवति, नंतरथा । यदेद्मिति वस्तुस्वरूपमेव गृहाति प्रसक्ष्मित्युच्यते, त-दाऽवर्यमपरस्य प्रतिपेधमपि तन् प्रतिपद्यत इत्यभिहितमेव भवति, केवलवस्तुस्वरूपप्रतिपत्तेरेवान्यप्रतिपेधप्रतिपत्तिरूपत्वात् । अपि च. विधायकमेव प्रसक्षमिति नियमस्याऽङ्गीकारे विद्यावद्विद्याया अपि विधानं तवाऽनुपञ्यते । सोऽयमविद्याविवेकेन सन्मात्रं प्रसक्षात्

१ विषरोत्तर्यातिरियमभ्युपगता स्यादित्यपि पाठान्तरम् । २ प्रातिक्षिप्ता ।

प्रतियनेव न निपेधकं तदिति जुवाणः कथं स्वस्थः ?। इति सिद्धं प्र-त्यक्षवाधितः पक्ष इति । अनुमानवाधितश्च-प्रपश्चो मिथ्या न भव-ति, असिद्धलक्षणत्वाद्, य एवं स एवं यथा आत्मा, तथा चाऽयम्, तसात्तयेति । प्रतीयमानत्वं च हेतुर्वद्यात्मना व्यभिचारी, स हि प्रतीयते, न च मिथ्या । अप्रतीयमानत्वे तु, अस्य तद्गोचरवचनानाम-प्रवृत्तेर्मृकतैव तत्र वः श्रायसी स्यात् । दृष्टान्तश्च साध्यविकलः, शु-क्तिज्ञकलक्षोतेऽपि प्रपञ्चाऽन्तर्गतत्वेनाऽनिर्वचनीयतायाः सा-ध्यमानत्वात्। किञ्च, इदमनुमानं प्रपृथ्वाद् भिन्नम् , अभिन्नं वा ?। यदि भिन्नम् , तर्हि सराम् , असत्यं वा ? । यदि सत्यम् , तर्हि तह्रदेव प्रप-अस्यापि सत्यत्वं स्यात् । अथाऽसत्यम् ; तत्रापि शून्यम् , अन्यथा-रूयातम्, अनिर्वचनीयं वा ?। आरापश्चद्वयेऽपि न साध्यसाधक-स्वम् , नृष्टद्ववन्छक्तिकलधौतवश । एतीयपक्षोऽप्यक्षमः, अनिर्वचनी-यस्याऽमंभवित्वेनाभिहितत्वात्। व्यवहारसत्यभिद्मनुमानम्, अतोऽस-श्यत्याभावान स्वमाध्यसाधकमिति चेत् । किमिदं व्यवहारसत्यं नाम ?; व्यवहतिवर्यवहारो ज्ञानं तेन चेत् सत्यम् , तर्हि पारमार्थिक-मेर तन, तत्र चोत्तां दोष । अथ व्यवहारः शब्दस्तेन सत्यम् । नन इन्द्रोडिप मत्यम्बरूप', तिवत्तरो वा ?। यद्याद्या, तर्हि तेन यत्सत्यं सत्यारमार्थिकभेवेति तदेव दूपणम् । अथाऽसत्यस्वरूपः शब्दः, कथं ततस्तरम्य सत्यत्व नाम <sup>१</sup>, न हि स्वयमगत्यमन्यस्य सत्यत्तव्यवस्था-हेत् , अनिव्रमङ्गात् । अथ कृटकार्पापणे सत्यकार्पापणोचितकयविक-यन्यप्रहार जन फ्लेन सत्यकार्पाणणव्यवहारवदरात्येऽप्यनुमाने सत्यव्य-वहार इति चेन । तहीसत्यमेव तदनुमानम् , तत्र चोको दोषः । अनो न प्रवच्याद्वित्रमन्मानम्पपित्वविद्यीमापैदानम् । नाप्यभित्रम् , प्रवच्य-र कायत्या नम्यापि विश्यात्यप्रसक्ते , विश्यारूप च तत्कर्थ नाम रय-मान्य साप्येत् <sup>१</sup>, इत्युक्तीय । एव च प्रपत्नस्य भिषयात्वासिद्धेः कर्ष वरमञ्ज्ञानसास्त्रिकाल्यं स्थान् ?, यसी वामाऽथीमात्री भवेदिति ॥१५॥

इक्ट हुन्द । २ व्रवध हा भिष्माहा।

प्रमाणत्वाभिमतज्ञानस्य स्वच्यवसायीति विशेषणं व्यात्यान्ति-त्वस्य व्यवसायः स्वाभिमुख्येन प्रकाशनम्, वाह्यस्येव तदाभिमुख्येन. करिकलभकमहमात्मना जानामि ॥१६॥

यथा वाह्याभिमुत्येन वाह्यानुभवनेन प्रकाशनं वाह्यव्यवसायो हानस्य. तथा स्वाभिमुत्येन प्रकाशनं स्वव्यवसाय.। अत्रोहेखः-करि-क्लभक्तिस्यादि । यथा करिकल्भक्तिमित प्रमेयस्य अहिमित प्रमातुः, जानामीति प्रमितेः प्रतिभासः, तथाऽऽत्मनेति प्रमाणत्वाभिमतज्ञान-स्याऽप्यस्येवेति भावः ॥ १६॥

स्वव्यवसायमेव सप्टर्झन्तप्रकरनेन निष्टङ्कयन्ति-कः खलु ज्ञानस्याऽऽलम्बनं बाह्यं प्रतिभातमभिम-- न्यमानस्तद्पि तत्प्रकारं नाभिनन्येत १,

मिहिरालोकवत् ॥ ॥१७॥

तद्यीति ज्ञानमपि तस्रकारमिति स प्रतिभातत्वस्र्यः प्रकारः प्रतिनियतं स्वस्यं यस्य तन् तस्रकारं प्रतिभावनित्यर्थः । यथैव हि निरिनगरगहनादिकं निहिरालोकस्य विषयं प्रतिभावनभिमन्यमानेनिहिरालोकोऽपि प्रतिभावोऽभिमन्यते लोकिकपरीक्षके तदस्तानस्य विषयं कुन्भादिकं प्रतिभावमभिमन्यमानेस्तेर्तानमपि प्रतिभावं स्वीकर्तव्यमिति ॥

लत्रेयं भट्टचट्टघट्टना—नतु न स्वनंबेदनं वेदनस्य सुन्द्रम्, । त् स्वात्मनि क्रियाविरोधान्, इत्यस्य पारोक्ष्यमेवाध्नां क्रश्नोकरणी-यम् । तदेतद्रमणीयम्, यतः—किसुत्तित्तः, ज्ञप्तिवी स्वात्मनि विर-ध्येन ? । यगुत्तित्तः, सा विरुध्यताम्, न हि ज्ञानमात्मानसुत्या-रयतीति वयमध्यनीत्महि । अय ज्ञप्तिः, नेयमात्मनि विरोधमदीध-रन्, तदात्मनेव ज्ञानस्य स्वकारणक्लापादुत्यादान्, प्रकाशात्मनेव प्रदीपक्षीत्वराह्येकस्य । अय प्रकाशात्मनेव प्रदीपालोकोऽयसुद्यमा-

प्रामाण्यान् प्रवर्तकात् प्रवृत्ति , प्रवृत्तेरथेकियाज्ञानम् , तस्माच्च प्रवर्तकज्ञानस्य प्रामाण्यनिश्चय इति । कथ चार्थकियाज्ञानस्याऽपि प्रामाण्यनिश्चयः ?। अन्यस्माद्धेकियाज्ञानाच्चेत् । अनवस्था । प्रवर्तकज्ञानाच्चेत् । अन्यस्माद्धेकियाज्ञानाच्चेत् । अनवस्था । प्रवर्तकज्ञानस्यापि तथैनवाऽस्तु । अन्यद्गि विज्ञानमेकसन्तानम् , भिन्नसन्तानं वा ?। द्यमपि चैतद्कजातीयम् , भिन्नजातीयं वा ?। चतुष्ट्यमपि चैतद् व्यभिचाराभिचारदुस्तंचरम् । तथाहि— एकसन्तानं भिन्नसन्तानं चैकजातीयन्मिप तरस्वरतुद्वतज्ञ चरङ्गतरिज्ञणीतोयज्ञानम् , भिन्नजातीयं च कुन्भान्मोक्हादिज्ञानं मर्वसुन्धराचारिचतुरत्रत्ररणिकिरणश्रेणिसाङ्गिस- हिल्लसंवेदनस्य न संवादकिमिति न ज्ञप्राविष तत् परतः । अप्रामाण्यं तृत्यत्तौ दोषापेक्षत्वान् , ज्ञप्तौ तु वाधकापेक्षत्वान् परत एवेति ॥

अत्राभिद्ध्महे— यत्तावद् गुणाः प्रत्यक्षेणाऽनुमानेन वा मीये-रिज्ञतादि न्यगादि । तद्खिलं न खलु न दोपप्रसरेऽपि प्रेरियतुं पार्यते । अधाध्यक्षेणैव चक्षुरादिस्थान् दोपान् निश्चिक्यरे लोकाः । कि न नैर्म-स्यादीन् गुणानिप ? । अध तिमिरादिदोषाभावमात्रमेव नैर्मल्यादि, न तु गुणस्पिनिति कथमध्यक्षेण गुणिनिश्चयः स्यात् ? । एवं तर्हि नैर्मस्यादिगुणाभावमात्रमेव तिमिरादि, न तु दोपरूपिमिति विपर्य-यकस्पना कि न स्यान् ? । अस्तु वा-दोषाभावमात्रमेव गुणः, तथापि नायं तुन्छः कश्चिन् संगन्छते,

"भावान्तरविनिर्मुक्तो भावोऽत्रानुपलम्भवन् । अभावः संगतस्त्रस्य हेतोः कि न समुद्भवः ?"॥ १॥

इति स्वयं भट्टेन प्रकटनात्। तर्पेक्षायामपि च कथं न परतः प्रामा-ण्योत्पित्तः १। अथाऽऽसतां नैमेल्याद्यो गुणाः. तथाप्यिध्यानप्रतिष्टा-नेव तान् प्रत्यक्षं साक्षात्करोतिः न करणस्थान्, तेपां परोक्षत्यान्। तिष्टे तत्त एव दोपानि तत्स्यानेव तत्साक्षान् क्यान्, इति कथं दोपा अपि प्रत्यक्षत्रक्ष्याः स्युः १। अथाप्रामाण्यं विज्ञानमात्रोत्पाद्ककारणकला-

९ " धारि " रति पाटान्तरम् ।

सर्वधा प्रमाणानां प्रामाण्यं प्रतीतिकोटिमाटीएते । तथाहि- न्हुत्व-त्तिप्रगुणा गुणाः प्रतक्षेण, अनुमानेन वा मीर्यस्त १ । यदि प्रत्यक्षेण, तत्र किमैन्द्रियेण, अतीन्द्रियेण वा १। नेन्द्रियेण, अतीन्द्रियेन्द्रियाऽधि-करणत्वेन तेषां तद्यहणाऽयोग्यत्वात् । नाप्यतीन्द्रियेण, तस्य चाक-विचारगोचरचरिष्णुत्वाभावात् । अनुमानेन तान निरणेष्मदीति चेत् । कुतस्तत्र नियमनिर्णयः स्यात् १ स्त्रित्यक्षाद् गुणेषु तत्वपृत्ते परान्त-त्वात् । तथा च—

> ''द्विष्ठसंबन्धमंबित्तिनेंकस्पप्रवेदनान् । द्वयस्वरूपप्रहणे सति संवन्यवेदनम्'' ॥ १ ॥

नाप्यनुमानान्, तत एव तान्निशितावितरेनगश्रयम्य, तदन्नरान् पुनरनवम्थायाः प्रसक्तेः । ततो न गुणाः स्पन्ति केचिन्, इनि खह्मपाबस्थेभ्य एव कारणेभ्यो जायमानं तन कथमुत्पत्तो परतः स्यान ?। निश्चयम्तु तस्य परत कारणगुणज्ञानान् , वाधकाभाव-ज्ञानात्, सर्वादिवेदनाद् वा स्यात् <sup>१</sup>। तत्र प्राच्य प्रकार प्रागेव प्रास्थाम, गणप्रहणप्रजीणप्रमाणपराकरणान् । द्वितीये तु, तात्का-छिकस्य, कालान्तरभाविनो वा वायकम्याऽभावज्ञानं तन्निश्चायकं स्यात् <sup>१</sup>। पौरम्त्य तावन् कृटहाटकानिष्टद्वनेऽपि म्पष्टमम्त्येव । द्वितीयं तु न चर्मचक्षुपा सभवति । संवादिवेदन तु सहकारिरूपं सत् तन्निश्चयं विरचयेर्द्, याहक वा ?। नायभिद्, भिन्नकालस्त्रेन तस्य सहकारित्वासंभवान । द्वितीयपक्षे तु, तस्येव प्राहक सन् , तद्वि-पयस्य, विषयान्तरस्य वा १। न प्रथमः पक्षः, प्रवर्तकज्ञानस्य सुदू-रनप्टत्वेन प्राह्यत्वायोगात् । द्वितीये तु, एकसन्तानम् , भिन्नसतानं वा तत स्यात् ? । पश्चद्वयेऽपि, तैमिरिकाऽऽलोक्यमानमृगाङ्कमण्डलद्व-यद्शिद्र्यनेन व्यभिचार , तद्धि चेत्रस्य पुन पुनर्मेत्रस्य चोत्पद्यत-एव । तृतीये पुन , अर्थिक्रयाज्ञानम् , अन्यद् वा तद् भवेत् ?। न पौर-स्यम् , प्रवर्तकस्य प्रामाण्यानिश्चये प्रवृत्त्यभावेनार्थक्रियाया एवाभा-क्षात् । निश्चितप्रामाण्यान् तु प्रवर्तकज्ञानान् प्रपृत्तौ चक्रकम्- निश्चित-

्पातिरिक्तकारकोत्पाद्यम् , विज्ञानमात्रानुवृत्तावपि व्यावर्तमानत्वात् , । येद्नुषृत्ताविष यद् व्यावर्तते तत्तन्मात्रोत्पाद्ककारणकलापातिरिक्त-कारकोत्पाद्यम्, यथा पायःष्ट्रथिवीपवनातपानुवृत्तावपि व्यावर्तमानः कोद्रवाङ्कुरस्तदातिरिक्तकोद्रवोत्पाद्यः, इत्यनुमानाद् दोपप्रसिद्धिरिति चेत्। चिरं नन्द्ताद् भवान्, इद्मेव हानुमानमप्रामाण्यपदं निरस्य प्रामाण्यपदं च प्रक्षिप्य गुणसिद्धावपि विद्ध्यात्, इति कथं न दोपवद् गुणा अपि सिद्धयेयुः ? यतो नोत्पत्तौ परतः प्रामाण्य स्यान् । प्रतिवन्धश्च यथा दोपानुमाने तथा गुणानुमानेऽपि निर्णेय । कथं ् वार्sदित्यगत्यतुमाने तित्रर्णयः ? । दृष्टान्ते तु यथाऽत्र साध्यसाधन-संवन्धोद्वोधोऽस्ति, तथा गुणानुमानेऽपि॥ यच्चाऽवाचि- निश्च-यस्तु तस्य परत इत्यादि । तत्र संवादिवेदनादिति त्रुम । कारणगुण-ज्ञानवाधकाभावज्ञानयोर्पि च संवादकज्ञानरूपत्वं प्रतिपद्यामहे-या-हशोऽर्थ: पूर्वज्ञाने प्रथापथमवर्तार्णस्ताहश एवासौ येन विज्ञानेन व्य-वस्थाप्यते तत् संवादकिमस्यतावन्मात्रं हि तह्रक्षणमाचचिक्षरे धीराः। यस्तु गुणग्रहणप्रवणप्रमाणपराकरणपरायणातिदेशप्रयासः, प्रयास एव केवलमयमजनि भवत , दोपसंदोहवद् गुणगणेऽपि प्रमाणप्रवृत्तेरनि-वारणात्। यत्तु वाधकाभावज्ञानपक्षे विकल्पितम्-तात्काछिकस्य काला-न्तरभाविनो वेत्याद्भाः त्याविकस्पेपरिकल्पनाऽल्पीयसी, न खळ साधननिर्मासिसेवदेनोद्यकाले कापि कस्यापि वाधकस्योदयः संभवी, रुपयोगयौगपद्यासंभवात्, भविष्यत्कालस्य तु वाधकस्याभावज्ञा-नात प्रामाण्यनिर्णयो निरवद्य एव । न च चर्मचक्षुपां तद्-भावो भवितुमहीति, यदुद्यसमयसामग्रीसंपाद्यसंवेदनं न तत्र भावि-वाधकावकाश इत्येवं तन्निर्णयात् । यदि च भाविवस्तुसंवेदनम-सादृशां न स्यादेव, तदा कथं कृत्तिकोदयात् शकटोदयानुमान नास्त-भियात् ?। यत्पुनरवादि- संवादिवेदनं त्वित्यादि । तत्र संवादि-वेदनात् साधननिर्भासिप्रतिभासविषयस्य, विषयान्तरस्य वा

१ यदित्यं तदित्य यथेलेव पुस्तकान्तरे पाट. ।

कात् प्रामाण्यनिर्णय इति त्रूम. । भवति हि तिमिरनिकुरम्वकर-म्वितालोकसहकारिकुम्भावभासस्य तत्रैवैकसन्तानं भिन्नसन्तान च निरन्तरालोकसहकारिसामर्थ्यसमुद्भूत संवेदन संवादकम् । न च तैमिरिकादिवेदनेऽपि तत्प्रसङ्गः, तत्र परतो वाधकात् । स्वत सिद्धः प्रामाण्यादुत्तरस्याऽप्रामाण्यंनिर्णयाद् विषयान्तरप्राहकमीप संवाद-कमेव, यथाऽर्थाक्रयाज्ञानम्। न चात्र चक्रकावकाशः, प्रवर्तकप्रमा-णप्रामाण्यनिर्णयादिप्रयोजनायाः प्रथमप्रवृत्तेः संगयाद्पि भावात् । अर्थिकियाज्ञानस्य तु स्वत एव प्रामाण्यनिश्चयः, अभ्यासद्शापन्न-त्वेन दृढतरस्यवास्योत्पादान्। न च साधनानेर्भासिनोऽपि तथैवा-ऽयमस्त्वित वाच्यम्, तस्य तद्विलक्षणत्वान् । अन्यद्प्येकसन्तानं भिन्नसन्तानं चैकजातीय च यथैकदस्रदर्शनं दस्रान्तरदर्शनस्य, भिन्नजातीयं च यथा निशीथे तथाविधरसास्त्रादनं तथाभूतरू-पस्य संवादक भवत्येव । न च मिध्यापाथ प्रथाया पाथोऽन्तरे कुम्भादी वा संवेदनं संवादकं प्रसञ्यते, यतो न खलु नियिलं प्रागुक्त संवदनं सवादक सांगरामहे, कि ताहि<sup>9</sup>, यत्र पूर्वोत्तरत्र ज्ञान• गोचरयोरव्यभिचारस्तत्रेव । किञ्च, स्वत एव प्रामाण्यनिर्णयवर्णनस-कर्णेनाऽनेन स्वज्ञव्द आत्मार्थ, आत्मीयार्थो वा कथ्येत ?। नादाः पक्ष . स्वाववोधविधानेऽप्यन्धया युद्धया स्वधर्मस्य प्रामाण्यस्य निर्णे-तुमञक्ते । द्वितीये तु. प्रकटकपटनाटकघटनपाटव प्राचीकटन् . प्र-कारान्तरेणाऽस्मन्मताश्रयणान्- अस्माभिरप्यात्मीयेनेव प्राहुकेण प्रा-माण्यनिर्णयस्य स्वीकृतत्वान् । अथ येनैव ज्ञानमात्रं निर्णायते तेनैव तत्त्रामाण्यमपि, इति स्वतः प्रामाण्यनिर्णयो वर्ण्यते । नन्वर्धप्राकट्यो-त्थापितार्थापत्ते सकागान् त्वया ज्ञाननिर्णातिस्तावद्भीष्सामासे।अर्थ-प्राकट्यं च यथार्थत्विविशेषणविशिष्टम . निविशेषणं वाऽर्थापत्तिमुत्था-पयेन् १। प्राचि पक्षे. तस्य तद्विशेषणप्रत्णं प्रथमप्रमाणान्, अन्य-स्मान . स्वतो वा भवेन् १। प्रथमपद्धे. परस्पराध्यप्रसद्ग - निश्चितप्रा-माण्यादिः प्रथमप्रमाणाद् यथार्थत्वविशिष्टार्यप्रावट्यप्रहणम् , तस्ता-

पातिरिक्तकारकोत्पाद्यम् , विज्ञानमात्रानुवृत्तावि व्यावर्तमानत्वात् , येद्नुवृत्तावि यद् व्यावर्तते तत्तन्मात्रोत्पाद्ककारणकलापातिरिक्त-। फारकोत्पाद्यम् , यथा पाथ<sup>.</sup>पृथिवीपत्रनातपानुवृत्तावपि व्यावर्तमानः कोद्रवाद्कुरस्तदातिरिक्तकोद्रवोत्पाद्यः, इत्यनुमानाद् दोपप्रसिद्धिरिति चेत्। चिरं नन्दताद् भवान्, इद्मेव ह्यनुमानमप्रामाण्यपदं निरस्य प्रामाण्यपदं च प्रक्षिप्य गुणसिद्धाविप विद्घ्यान्, इति कथं न दोपवद् गुणा अपि सिद्धयेयुः ? यतो नोत्पत्तौ परतः प्रामाण्य स्यान् । प्रतिवन्धश्च यथा दोपानुमाने तथा गुणानुमानेऽपि निर्णयः । कथं ् बार्डे दिखगरातुमाने तित्रर्णयः ? । दृष्टान्ते तु यथाऽत्र साध्यसाधन-संवन्धोद्वोधोऽस्ति, तथा गुणानुमानेऽपि॥ यच्चाऽवाचि- निश्च-यस्तु तस्य परत इत्यादि । तत्र संवादिवेदनादिति त्रृमः । कारणगुण-ज्ञानवाधकाभावज्ञानयोर्प च संवादकज्ञानरूपत्वं प्रतिपद्यामहे-या-ह्योऽर्थः पूर्वज्ञाने प्रथापथमवर्तार्णसाह्य एवासौ येन विज्ञानेन व्य-वस्थाप्यते तत् संवादकमित्यतावन्मात्रं हि तहक्षणमाचचिक्षरे धीराः। यस्तु गुणत्रहणप्रवणप्रमाणपराकरणपरायणातिदेशश्यासः, प्रयास एव केवलमयमजनि भवतः, दोषसंदोहवद् गुणगणेऽपि प्रमाणप्रयुत्तेरनि-वार्णात्। यतु वाधकाभावज्ञानपक्षे विकल्पितम्-तात्कालिकस्य काला-न्तरभाविनो वेसाद् ।: त्यागिकरूपिरिकल्पनाऽल्पीयसी, न खलु साधन्तिमासिसंबद्नोद्यकाले कापि कस्यापि वाधकस्योद्यः संभवी, 🦫 इपयोगयोगपद्यासंभवात्, भविष्यत्कालस्य तु वाधकस्याभावज्ञा-नात् प्रामाण्यनिर्णयो निरवद्य एव । न च चर्मचक्षुषां तद-भावो भवितुमहीति, यदुद्यसमप्रसामग्रीसंपाद्यसंवेदनं न तत्र भावि-वाधकावकाश इत्येवं तन्त्रिर्णयात् । यदि च भाविवस्तुसंवेदनम-सादृशां न स्यादेव, तदा कथं कृत्तिकोदयात् शकटोदयानुमान नास्त-मियात् ?। यत्पुनरवादि- संवादिवेदनं तित्यादि । तत्र संवादि-वेदनात् साधननिर्भासिष्ठतिभासविषयस्य, विषयान्तरस्य वा

१ यदित्यं तदित्यं यथेत्येव पुस्तकान्तरे पाटः ।

### अहम्

## हितीयः परिच्छेदः।

### एवं प्रमाणस्य स्वरूपं प्रतिपाद्य संस्थां समास्यान्ति-तद् हिभेदं प्रत्यक्षं च परोक्षं च ॥ १॥

अक्षमिन्द्रयं प्रतिगतम् इन्द्रियाधीनत्या यदुत्यद्यते तत्रत्यक्षः मिति तत्पुत्तपे । सन्विक्षिण्यवाद्यपि प्रतिपूर्वात् " प्रतिम्मसुभयो- ऽस्त्राः" इत्यव्ययीभावसमासान्ते द्यवि प्रत्यक्षमिति निध्यति, तत् किं स वक्षीयिव्यक्षमा । स चैवं स्पर्णनादिप्रस्थः नैतन्द्यद्य- वस्त्राप्ति वाच्यम् । तत्रप्रतिनिमिनस्य स्पष्टव्यस्य तस्त्रप्ति वाच्यम् । तत्रप्रतिनिमिनस्य स्पष्टव्यस्य गाज्यद्विः भावेन तत्रप्रव्यवाप्यते।पत्रते । त्युव्यत्तिनिमिनसाष्ट्रव्यस्य गाज्यद्विः भावेन तत्रप्रव्यवाप्यते।पत्रते । त्युव्यत्तिनिमिनमाष्ट्रव्यस्य गाज्यद्विः भावेन तत्रप्रव्यस्य स्वाप्यः । त्युव्यस्य स्वाप्यः स्वाप्यः स्वाप्यः । त्युव्यस्य स्वाप्यः स्वाप्यः स्वाप्यः । त्युव्यस्य स्वाप्यः स्वापः । । त्युव्यस्य स्वापः स्वापः स्वापः स्वापः । । त्युव्यस्य स्वापः स्वापः स्वापः स्वापः । । त्युव्यस्य स्वापः स्वापः स्वापः । । त्युव्यस्य स्वापः । त्युव्यस्य स्वापः स्वापः । । त्युव्यस्य स्वापः स्वापः । त्यव्यस्य स्वापः । त्युव्यस्य स्वापः । त्युव्यस्य स्वापः । । त्युव्यस्यस्य स्वापः स्वापः । त्युव्यस्य स्वापः स्वापः । त्युव्यस्य स्वापः स्वापः स्वापः । त्युव्यस्य स्वापः स्वापः स्वापः स्वापः । । त्युव्यस्य स्वापः । त्युव्यस्य स्वापः स्वापः

च्च प्रथमप्रमाणे प्रामाण्यनिर्णय इति । द्वितीयविकल्पे तु, अनवस्था—अन्यस्मिन्नपि हि प्रमाणे प्रामाण्यनिर्णायकार्थापत्त्युत्थापकस्यार्थप्राक-ट्यस्य यथार्थत्विशेषणप्रहणमन्यस्मात्प्रमाणादिति । अथ स्वतस्ति द्विशेषणप्रहणम्, तथाहि—स्वसंविदितमर्थप्राकट्यं तच्चात्मानं निर्णयमानं स्वधमभूतं यथार्थत्वमपि निर्णयते, तथा च ततोऽनुमीयमानं ज्ञाने स्वतः प्रामाण्यज्ञप्तिरिति । तदेतदनवदातम्, एवं सत्य-प्रामाण्यस्यापि स्वतो ज्ञातिप्रसक्ते । स्वतो निश्चितवैतथ्यविशेषणादर्थप्राकट्याद् विज्ञानमनुमीयमानमास्किन्दिताप्रामाण्यमेवानुमीयते । ततः कथं प्रामाण्यवद्प्रामाण्यस्यापि स्वतो निर्णातिर्न स्यात् ? । अथ तत्र वाधकादेवाऽप्रामाण्यस्यापि स्वतो निर्णातिर्न स्यात् ? । अथ तत्र वाधकादेवाऽप्रामाण्यस्यापि निर्णयोऽस्तु, इति तदपि कथं स्वतो निर्णातं स्यात् ? । निर्विशेषणं चेत् तदर्थप्राकट्यमर्थापत्त्युत्थापकम्, तर्द्यप्रमाणेऽपि प्रामाण्यनिर्णायकार्थापत्त्युत्थापनाऽऽपित्तः, अर्थप्राकट्यमात्रस्य तत्रापि सद्भावात् । इति सूत्रोक्तंव व्यवस्था सिद्धिसौधमध्यमध्यस्यत् ।। २० ॥

इति प्रमाणनयतत्त्वालोकालद्वारे श्रीरत्वप्रभाचार्यविरचितायां रत्नाकरावतारिकारूयलघुटीकायां प्रमाणस्वरूपनिर्णयो नाम प्रथमः परिच्छेदः ।



#### अहम्

# द्वितीयः परिच्छेदः ।

एवं प्रमाणस्य स्वरूपं प्रतिपाद्य संस्वां समास्यान्ति-तद् हिभेदं प्रत्यक्षं च परोक्षं च ॥ १॥

अक्षमिन्द्रियं प्रतिगतम्- इन्द्रियाधीनतया यदुत्पद्यते तत्त्रत्यक्ष-मिति तत्पुरुपे । चन्त्रक्षिशन्दाद्पि प्रतिपूर्वान् " प्रतिसमनुभ्यो-Sङ्ग." इत्रन्यचीभावसमासान्ते टचि प्रत्यक्षमिति सिध्यति, तन् कि न कक्षीचिकिवास ? । न चैवं स्पार्शनादिप्रत्यक्षं नेतच्छव्द-वाच्यं स्यादिति वाच्यम्. तत्प्रवृत्तिनिमित्तस्य स्पष्टत्वस्य तत्रापि भावेन तच्छव्दवाच्यतोपपत्ते । व्युत्पत्तिनिमित्तमात्रतया हात्राऽक्षि-शस्द शस्त्रते, कथमन्यथाऽक्षशस्त्रीपादानेऽप्यीनिन्द्रयप्रस्रक्षस्य तच्छ-टर्वाच्यता चतुरस्रा स्यान् <sup>१</sup>। अथ कथमेत्रं प्रतक्षः प्रेक्षाक्षणः, प्रस्यक्षा पक्ष्महाक्षीति स्त्रीपुसभावः <sup>१</sup>, अस्यान्ययीभावस्य सदा नपुं-सक्ताद् । नैवम्, प्रसक्षमस्यासीस्रमेशादिस्वेनाद्मततात् तदा-वसिद्धे । अत्रोच्यते-एवमपि प्रत्यक्षो योध , प्रत्यक्षा सुद्धिरित्यत्र पाँस स्त्रेण च न प्राप्नोति, न एत्र मत्वर्थीयाथीं घटते. प्रस्यक्षन्यरू-पस्यव वेदनस्य वोधवुद्धिशब्दाभ्यामभिधानान् । अक्षाणा परमञ्ज-ब्यापारितरपेक्ष मने।ब्यापारेणाऽसाक्षावर्थपरिच्छेदर्ग परोक्षीमिति परशब्दसमानार्थेन परकाब्देन सिद्धम् । चशब्दै। ह्रोरिष तुन्य-क्सता सस्यत . तेन या प्रसम्य केशिक्टेयप्टनाऽमीष्टा. नामी श्रेष्टा. २ति मृचितम् . द्वयोरपि प्रामाण्य प्रति विशेषाभादान् । नतु याथमेतद् हैतनुपपयते रे. यावता प्रत्यक्षमेदैने प्रमाणीमीत पार्वा-षोऽबोचन् अपरे तु प्रयक्षातुमानागमे।पमानार्यः।परवभादसंभदे-तिहाप्रातिभग्दमादान् भूपसो भेदान् प्रमाणस्य होत् . हत्वचनेतन् ? इति चेत् । उच्यते-समर्थयिष्यमाणप्रमाणभावनानुमानेन तावना-वांकिस्तिरम्करणीयः, अपरे तु संभवत्प्रमाणभावानामत्रेवाऽन्तर्भावेन चोधनीयाः-तत्राऽनुमानागमा परोक्षप्रकारावेव व्यास्याग्येते, उप-मानं तु नैयाथिकमते तावत्-कश्चित् प्रेष्यः प्रभुणा प्रेपयांचके गवय-मानयेति, स गवयज्ञव्दवाच्यमर्थमजानानः कञ्चन वेनचरं पुरुपम-प्राक्षीत्-कीदृग् गवयः ? इति, स प्राह्-यादृग् गौस्तादृग् गवय इति । ततस्तस्य प्रेष्यपुरुपस्याऽरण्याना प्राप्तस्याऽऽप्रातिदेशवाक्यार्थस्यरणसह-कारि गोसदृशगवयपिण्डज्ञानम् 'अयं स गवयज्ञव्दवाच्योऽर्थः' इति प्रतिपत्ति फल्रह्मामुत्पाद्यत् प्रमाणमिति । मीमांस्कमते तु येन प्रति-पत्त्रा गौरुपल्च्यो न गवयः, नवाऽतिदेशवाक्यं 'गौरिव गवयः' इति श्रुतम्, तस्य विकटाटवीपर्यटनलम्पटस्य गवयद्र्शने प्रथमे समुत्पन्ने सति यत्परोक्षे गवि सादृश्यज्ञानमुन्मज्ञति- 'अनेन सदृशः स गौः' इति, 'तस्य गोरनेन सादृश्यम्' इति वा, तदुपमानम्,

''तस्माद् यत् स्मर्थते तत् स्यान् साद्ययेन विशेषितम् । प्रमेयमुपमानस्य साद्ययं वा तद्दन्वितम् " ॥ १॥

इति वचनादिति । तदुच्यते-एतच्च परोक्षभेदरूपायां प्रत्यभि-ज्ञायामेवान्तर्भाविषण्यते । अर्थापत्तिरपि

> ''प्रमाणपट्कविज्ञातो यत्रार्थोऽनन्यथाभवन् । अदृष्टं करुपयेदन्यं साऽर्थोपत्तिरुदाहृता'' ॥ १ ॥

इत्येवं छक्षणाऽनुमानान्तर्गतैव, तथाहि— अर्थापत्त्युत्थापकोऽर्थो-ऽन्यथानुपपद्यमानत्वेनाऽनवगतः, अवगतो वाः हृष्टार्थपरिकल्पनानि-मित्तं स्थात् ?। न तावद्नवगत , अतिप्रसङ्गात् । अथाऽवगत , तर्ध-न्यथाऽनुपपद्यमानत्वावगमोऽर्थापत्तेरेव, प्रमाणान्तराद् वा ?। प्राच्य-प्रकारे परस्पराश्रयः, तथाहि—अन्यथाऽनुपपद्यमानत्वेन प्रतिपन्नाद्र्था-दर्थापत्तिप्रवृत्तिः, तत्प्रवृत्तेश्चाऽस्थाऽन्यथानुपपद्यमानत्वप्रतिपत्तिरिति । प्रमाणान्तरं तु भूयोदर्शनम् , विपक्षेऽनुपलम्भो वा ?। भूयोदर्शनमिप साध्यधांमेणि, दृष्टान्तधांमिणि वा १ । यदि साध्यधांमिणि, तद् । भूयो-दर्शनेनेव साध्यस्यापि प्रतिपन्नत्वाद्धांपत्तेवेंयध्यम् । अथ दृष्टान्तधपिणि, तर्हि तत्र प्रवृत्तं भूयोद्शेनं साध्यधांमिण्यप्यन्यथाऽनुपपद्यमानत्वं निश्चाययति, तत्रेव वा १ । तत्रोत्तरः पक्षोऽसन्, न सलु दृष्टानत्यांमिणि निश्चितान्यथाऽनुपपद्यमानत्वोऽधः साध्यधांमिणि तथात्वेनाऽनिश्चितः स्वसाध्यं गमयति. अतिप्रसङ्गान् । प्रथमपक्षे तु, शिक्चाधापत्त्युत्थापकार्थयोर्भेदाभावः । विपक्षेऽनुपलम्भात् तद्वगम इति
चेत् । नन्वसावनुपलम्भमात्रह्पोऽनिश्चितः, निश्चितो वा तद्वगमयेत् १ । प्रथमपक्षे, तत्पुत्रत्वादेरि गमकत्वापितः । निश्चितश्चेत्,
तर्धनुमानमेवार्थापत्तिरापन्ना, निश्चितान्यथाऽनुपपत्तेरनुमानह्पत्वान् ।
न च सपक्षसङ्गावासङ्गावकृतोऽनुमानार्थापत्त्वान्। न च पक्षधर्मनत्त्वन्थमनुमानमेव नास्तीति वाच्यम्,

"पित्रोश्च नाह्मणत्वेन पुत्रनाह्मणताऽनुमा । सर्वेटोकप्रसिद्धा, न पक्षधममपेक्षते " ॥ १ ॥ इति भट्टेन स्वयमभिधानान् ॥ यद्पि–

"प्रत्यक्षादेरनुत्वितः प्रमाणाभाव उच्यते। साऽऽत्मनोऽपरिणामो या विद्यानं वाऽन्यवस्तृति "॥१॥ सेति प्रत्यक्षाद्यनुत्पत्तिः, आत्मनो घटादिमाहकतया परिणामा-भाव प्रसच्यपक्षे, पर्युदासपक्षे पुनरन्यस्मिन् घटविवित्तनाऽऽर्ये वस्तु-न्यभावे घटो नास्त्रीति विद्यानम्, इत्यभावप्रमाणमभिधीयते। तद्यि एधासंभव प्रत्यक्षाद्यन्तर्गतमेव, तथाहि-

"गृहीत्वा वस्तुमन्नावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम् । मानस नास्तितातान जायतेऽक्षानपेक्षया" ॥ १॥ १ इतीयमभावप्रमाणजनिका नामधी । तत्र च भूतलादिशं वस्तु प्रतियोगिभीः संसृष्टम्, असंसृष्ट् वा गृपेत । इति चेत् । उच्यते -समर्थियण्यमाणप्रमाणमावेनानुमानेत तावचार्वाकस्तिरस्करणीयः, अपरे तु संभवत्प्रमाणमावानामत्रेवाऽन्तर्भावेन
चोधनीयाः-तत्राऽनुमानागमौ परोक्ष्रप्रकारावेव व्याख्यास्येते, उपमानं तु नैयायिकमते तावत् किश्चत् प्रेण्यः प्रभुणा प्रेपयांचके गवयमानं तु नैयायिकमते तावत् किश्चत् प्रेण्यः प्रभुणा प्रेपयांचके गवयमानयेति, स गवयशव्द्वाच्यमर्थमजानानः कञ्चन वेनचरं पुरुपमप्राक्षीत् कित्य गवयः ? इति, स प्राह्-याद्यग् गौस्ताद्यग् गवय इति ।
ततस्त्रस्य प्रेप्यपुरुपस्थाऽरण्यानीं प्राप्तस्याऽऽप्रातिदेशवाक्यार्थस्मरणसहकारि गोसदृशगवयपिण्डज्ञानम् 'अयं स गवयशव्द्वाच्योऽर्थः' इति
प्रतिपत्तिं फलस्त्पामुत्पाद्यत् प्रमाणमिति । मीमांस्कमते तु येन प्रतिपत्त्रा गौरुपल्रव्धो न गवयः, नवाऽतिदेशवाक्यं 'गौरिव गवयः' इति
श्रुतम्, तस्य विकटाटवीपर्यटनलम्पटस्य गवयदर्शने प्रथमे समुत्पन्ने
सित यत्परोक्षे गवि सादृश्यज्ञानमुन्मज्ञति 'अनेन सदृशः स गौः'
इति, 'तस्य गोरनेन सादृश्यम्' इति वा, तदुपमानम्,

"तसाद् यत् स्मर्यते तत् स्यात् सादृश्येन विशेषितम् । प्रमेयसुपमानस्य सादृश्यं वा तद्गिवतम् " ॥ १ ॥

इति वचनादिति । तदुच्यते-एतच्च परोक्षभेदरूपायां प्रस्रभि-ज्ञायामेवान्तर्भावियण्यते । अर्थापत्तिरिप

"प्रमाणपट्कविज्ञातो यत्रार्थोऽनन्यथाभवन् । अदृष्टं करुपयेदन्यं साऽर्थोपत्तिरुदाहृता" ॥ १ ॥

इस्रेवंलक्षणाऽनुमानान्तर्गतैव, तथाहि— अर्थापत्त्युत्थापकोऽर्थो-ऽन्यथानुपपद्यमानत्वेनाऽनवगतः, अवगतो वाः हप्टार्थपरिकल्पनानि-मित्तं स्यात् ? । न तावद्नवगतः, अतिप्रसङ्गात् । अथाऽवगतः, तर्ध-न्यथाऽनुपपद्यमानत्वावगमोऽर्थापत्तेरेव, प्रमाणान्तराद् वा ?। प्राच्य-प्रकारे परस्पराश्रयः, तथाहि—अन्यथाऽनुपपद्यमानत्वेन प्रतिपन्नाद्र्था-द्र्थापत्तिप्रवृत्तिः, तत्प्रवृत्तेश्चाऽस्याऽन्यथानुपपद्यमानत्वप्रतिपत्तिरिति । प्रमाणान्तरं तु भूयोदर्शनम् , विपक्षेऽनुपलम्भो वा ?। भूयोदर्शनमिष 'प्रवलतरज्ञानावरणवीर्यान्तराययोः क्षयोपशमात् क्षयाद् वा स्पष्ट-ताविशिष्टं वेशचास्पदीभूतं यत् तत् प्रसक्षं प्रसेयम् ॥ २ ॥

स्पष्टत्वमेव स्पष्टयन्ति-

अनुमानाद्याधिक्येन विशेषप्रकाशनं स्पष्टलम् ॥२॥

अनुमानादिभ्यो वस्यमाणपरोक्षप्रकारेभ्योऽतिरिकेण यद्विशेषा-णां नियतवर्णसंस्थानाद्यर्थाकाराणां प्रतिभासनं ज्ञानस्य तत् स्पष्टत्व-मिति ॥ ३॥

प्रत्यक्षस्य प्रकारप्रकाशनायाहु:-

तद् द्विप्रकारम्-सांव्यवहारिकं पारमार्थिकं च ॥श॥

संव्यवहारो वाधारिहतप्रवृत्तिनिवृत्ती प्रयोजनमस्येति सांव्यवहा-रिकम्, वाह्येन्द्रियादिसामग्रीसापेक्षत्वाद्रपारमार्थिकम्, अस्मदादिप्र-त्यक्षमित्यर्थः। परमार्थे भवं पारमार्थिकं मुख्यम्, आत्मसंनिधिमात्रा-पेक्षम्, अवध्यादिप्रत्यक्षमित्यर्थः॥ ४॥

सांव्यवहारिकस्य प्रकारौ दर्शयन्ति-

तत्राद्यं द्विविधमिन्द्रियनिवन्धनमनिन्द्रियनिवन्धनं च॥५॥

इन्द्रियाणि चक्षुरादोनि निवन्धनमस्येतीन्द्रियनिवन्धनम् । निवन्दिन्द्रयद्याने मनोऽपि व्यापिपतीति कयं न तेन व्यपदेशः १। उच्यते—इन्द्रियसाऽसाधारणकारणत्वाद्, मनः पुनरिनिन्द्रियवेदनेऽपि व्याप्रियत इति साधारणं तन्। असाधारणेन च व्यपदेशो दृश्यते, यथा—पयः-पवनाऽऽतपादिजन्यत्वेऽप्यद्कुरस्य वीजेनैव व्यपदेशः—शाल्यद्कुरः, कोद्रवाद्कुरोऽयमिति । अनिन्द्रियं मनो निवन्धनं यस्य तत्त्थेति ॥

इद्दीमदानी मनाग् मीमासामहे—प्राप्यकारीणीन्द्रियाणि. अप्राप्य-कारीणि वेति । तत्र प्राप्यकारीण्येविति क<u>णमक्षाऽभ्रपादमीमांस-</u> कसांख्याः समाख्यान्ति । चक्षु श्रोत्रेतराणि तानि तथेति ताथागताः । पक्षुर्वजानीति तु तथा स्याद्वादाऽवदातहृद्या । तत्र प्रथमे प्रमाणयन्ति—

पत्तु. प्राप्य मति करोति विषये वाह्येन्द्रियत्वादितो

नापः पनः, प्रतियोगिसंस्पृत्तः भूत्रादितस्तुनः प्रयोग प्रति नय प्रतियोग्यभावप्राह्ण्यंनाऽभावप्रमाणना प्रपृतिविरोणात् । प्रपृत्ती वा न प्रामाण्यम् , प्रतियोगिनः सत्तेऽपि तत्रपृत्ते । विर्वियपशे नु, प्रभाय-प्रमाणवेयप्रयम् , प्रयक्षेणेव प्रतियोगिना पुरभागीनामभारप्रतिपत्ते । भय न संस्ष्टं नाप्यसंस्र्ष्टं प्रतियोगिभिभृतलादिवस्तु प्रस्क्षेण गृपते वस्तुमात्रस्य नेन प्रहणास्तुप्रमाहित लेन् । नविष दृष्टम् , सस्र्ष्टताः संस्र्ष्टत्वयोः परस्परपरिहारिशतिस्पत्वेनैक्ष्तिपेशेऽपरिवयानस्य परिष्टं सुम्प्रस्वयत्वान् , इति सदसद्भवस्तुप्रग्णप्रवणेन प्रस्क्षेणैवाऽयं वेप्यत्वे । किन्तु तद्यदं भूतलिमिनं समर्णन, नदेवद्मपद भूतलिमिनं प्रस्वितानेन, गौऽप्रिमान् न भविन नासो भूमवानिति नकेंण, नाप्र प्रमोऽनम्नेरित्यनुमानेन, गृरे गर्गो नास्तित्यागमेनाऽभावस्य प्रतितेः का- इभावप्रमाणं प्रवर्तताम् ? ॥

संभवोऽपि समुद्रायेन समुदायिनोऽवगम द्येवंद्रश्रणः 'संभवित स्वार्या द्रोणः' द्यादि नानुमानान् पृथक्, तथादि—यारी द्रोणवती, स्वारीत्वान्, पृवेषिद्रथयारीवन् ॥

ऐतित्यं त्विनिर्दिष्टप्रवक्तृकं प्रवादपारम्पर्यमितीहोत्तुर्रेद्धाः, यया-'इह् वटे यक्षः प्रतिवसित' इति । तद्यमाणम्, अनिर्दिष्टप्रवक्तृकत्वेन सांश्रीयकत्वान्, आप्रप्रवक्तृकत्वनिश्चये त्वागम इति ॥

यद्पि प्रातिभमक्षित्रशब्द्व्यापारानपेक्षमकस्मादेव 'अय मे ग्रहीपितप्रसादो भविता' इत्याद्याकारं स्पष्टतया वेदनसुद्येन्, तद्प्य-निन्द्रियनिवन्धनतया मानसमिति प्रत्यक्कुक्षिनिक्षिप्रमेव। यत्पुनः प्रियाप्रियप्राप्तिप्रभृतिफलेन सार्ध गृहीतान्यथाऽनुपपत्तिकात्मनः प्रसा-दोद्वेगादेलिङ्गादुदेति, तन् पिपीलिकापटलोत्सपणोत्यत्नानवद्रपष्टमनु-मानमेव। इति न प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणद्वैविष्यातिक्रमः शक्रेणाऽपि कर्त्त शक्यः ॥ १॥

प्रसं स्थ्यन्ति-

स्पष्टं प्रत्यक्षम् ॥ ३ ॥

प्रवलतरज्ञानावरणवीर्यान्तराययोः क्षयोपशमात् क्षयाद् वा स्पष्ट-ताविशिष्टं वेशयास्पदीभूतं यत् तत् प्रत्यक्षं प्रत्येयम् ॥ २ ॥

स्पष्टत्वमेव स्पष्टयन्ति-

अनुमानाद्याधिक्येन विशेषप्रकाशनं रपप्टलम् ॥२॥

अनुमानादिभ्यो वस्यमाणपरोक्षप्रकारेभ्योऽतिरिकेण यद्विशेषा-णां नियतवर्णसंस्थानाद्यर्थाकाराणां प्रतिभासनं ज्ञानस्य तत् स्पष्टत्व-मिति ॥ ३॥

प्रत्यक्षस्य प्रकारप्रकाशनायाहु:-

तद् द्विप्रकारम्-सांव्यवहारिकं पारमार्थिकं च ॥श॥

संव्यवहारो वाधारिहतप्रवृत्तिनिवृत्ती प्रयोजनमस्येति सांव्यवहा-रिकम्, वाह्योन्द्रयादिसामग्रीसापेक्षत्वादपारमार्थिकम्, अस्मदादिप्र-त्यक्षमित्यर्थे । परमार्थे भवं पारमार्थिकं मुख्यम्, आत्मसंनिधिमात्रा-पेक्षम्, अवध्यादिप्रत्यक्षमित्यर्थः ॥ ४॥

सांव्यवहारिकस्य प्रकारौ दर्शयन्ति—

तत्राचं द्विविधमिन्द्रियनिबन्धनमनिन्द्रियनिबन्धनं च॥५॥

इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि निवन्धनमस्येतीन्द्रियनिवन्धनम्। नन्वि-न्द्रियज्ञाने मनोऽपि व्यापिपतीति कथं न तेन व्यपदेशः १। उच्यते— इन्द्रियस्याऽसाधारणकारणत्वाद्, मनः पुनरिनिन्द्रियवेदनेऽपि व्याप्ति-यत इति साधारणं तत्।असाधारणेन च व्यपदेशो दृश्यते, यथा—पयः-पवनाऽऽतपादिजन्यत्वेऽप्यङ्कुरस्य वीजेनैव व्यपदेशः—शाल्यङ्कुरः, कोद्रवाङ्कुरोऽयामिति। अनिन्द्रियं मनो निवन्धनं यस्य तत्त्येति॥

इद्मिदानी मनाग् मीमांसामहे—प्राप्यकारीणीन्द्रियाणि, अप्राप्य-कारीणि वेति । तत्र प्राप्यकारीण्येवेति क<u>णभक्षाऽभ्रपादमीमांस-</u> कसांख्याः समाख्यान्ति । चश्चु-श्रोत्रेतराणि तानि तथेति ताथागताः । चक्षुर्वर्जानीति तु तथा स्याद्वादाऽवदातहृद्याः। तत्र प्रथमे प्रमाणयन्ति—

चनु. प्राप्य मतिं करोति विषये वाह्येन्द्रियत्वादितो

यद् बारोन्द्रियताऽऽदिना परिगतं तत् प्राप्यकारीक्षितम् ।
जिहाबन् प्रकृतं तथा च विदितं तस्मान् तथा स्थिगतां
नाऽत्राऽसिद्धिमुखश्च दूपणकणसाद्धश्चणाऽनीक्षणान् ॥ १ ॥
अद्रिचन्द्रकलनेषु या पुनर्योगपराधिपणा मनीपिणाम् ।
पद्मपत्रपटलीवलोपवत् सत्वरीवयिनवन्धनेव सा ॥ २ ॥
प्रथमतः परिसृद्ध शिलोचयं निकटतः क्षणमीक्षणमीक्षते ।
तद्नु दूरतराम्बरमण्डलीतिलककान्तमुपेद्य सितित्वपम् ॥ ३ ॥
कुर्महेऽत्र वयमुत्तरकेली कीदृशी दृगिह् धर्मितयोक्ताः ? ।
कि नु मांसमयगोलकरूपा, सूक्ष्मताभृदपरा किमु काऽपि ? ॥॥॥
आदिमा यदि तद्।ऽपि किमर्थो लोचनाऽनुसरणव्यसनी स्थात् ? ।
लोचनं किमुत वस्तुनि गत्वा संस्कृतेत् प्रिय इव प्रणयिन्याम् ?॥॥॥
प्रत्यक्षवाधः प्रथमप्रकारे प्राकारपृथ्वीधरसिन्धुरादिः ।
संलक्ष्यते पक्ष्मपुटोपटङ्की प्रत्यक्षकाले कलयाऽपि नो यत् ॥६॥
पक्षे परत्रापि स एव दोष. सपद् न वस्तु प्रतिवीक्ष्यतेऽिक्ष ।
संसर्पणे वाऽस्य सकोटरत्वप्राप्त्या पुमान् कि न जरद्दुमः स्थात्?॥॥॥

चक्षुपः सृक्ष्मतापक्षे सृक्ष्मता स्यादमूर्तता । यद्वाऽल्पपरिमाणत्विमित्येषा कल्पनोभयी ॥ ८ ॥ स्याद् व्योमवद् व्यापकताप्रसक्त्या सर्वोपलम्भः प्रथमप्रकारे । प्राकारकान्तारिवहारहारमुख्योपलम्भो न भवेद् द्वितीये ॥ ९॥

न खलु नखलु शस्त्रं स्वप्रमाणात् प्रथिष्टे पटकटशकटादौ भेदकारि प्रसिद्धम् । अथ निगदसि तस्मिन् रिश्मचकं क्रमेण प्रसरति तत एतत् स्यादनल्पप्रकाशम् ॥ १० ॥

#### तथाहि-

भ्रोद्दाममाणिक्यकणानुकारी दीपाइकुरिस्विद्पटलीप्रभावात् । किं नैव कश्मीरजकज्जलादीन् प्रथीयसोऽपि प्रथयत्यशेषान् ? ॥११॥ नन्वेवमध्यक्षनिराकिया स्यात् पक्षे पुरस्ताद्वपलक्षितेऽस्मिन् । प्रोडप्रभामण्डलमण्डितोऽर्थो नाऽऽभासते यत्प्रतिभासमानः ॥ १२॥ अथाऽप्यनुद्भूतत्या प्रभायाः पदार्थसंपर्कजुपोऽप्यनीक्षा । सिद्धिस्तदानी कथमस्तु तस्या व्रवीपि चेन् तैजसताल्यहेतोः ॥१३॥ रूपादिमध्ये नियमेन रूपप्रकाशकत्वेन च तेजसत्वम् । प्रभापसे चक्षपि सप्रसिद्धं यथा प्रदीपाङ्करिवचुदादौ ॥ १४॥ तिद्दं घुन्नणविमिश्रणमन्त्रपुरन्धीकपोलपालीनाम् । अनुहरते व्यभिचाराद् रूपेक्षणसन्त्रिकर्पेण ॥ १५॥ द्रव्यत्वरूपेऽपि विशेषणे स्याद् हेतोरनेकान्तिकताऽस्त्रनेन । तस्यापि चेन् तैजसतां तनोपि तन्वादिना किं नु तदाऽपराद्धम् १॥१६॥ सौवीरसौवचलसन्धवादि निश्चिन्वते पार्थिवमेव धीराः । कृशानुभावोपगमोऽस्य तस्मादयुक्त एव प्रतिभात्यमीपाम् ॥१७॥ तथा च—

सोवीरसोवर्चल्नेन्यवादिकं स्यादाकरोङ्गतिवज्ञेन पार्थिवम् ।
मृदादिवद्, न न्यभिचारचेतनं चामीकरेणाऽनुगुणं निरीक्ष्यते ॥१८॥
चामीकरादेरिष पार्थिवत्वं लिक्षेन तेनव निवदंनीयम् ।
माद्यप्रमाणेन न चात्र याथा पक्षस्य यद् नान्ति तद्त्र निद्धम् ॥१८॥
अञ्चनं मरिचरोचनादिकं पार्थिव नतु तवाऽषि समतम् ।
अञ्चनेऽपि तद्मो प्रदृत्तिमानप्रयोजकविद्यस्यद्वस्यरी ॥ २०॥
दन्महोललाद्गुललस्यात् ते नाथनाद्यः ।
न निद्धिनंजनत्वस्य दृद्यस्यदृष्णात् ॥ २६॥

चक्षुनं तैज्ञासमास्त्रशिक्षमायाः
दरमोददिसन्तिनिष्ठितेष्यमादः ।
स्टिद्धं दधादि नयनस्य न तैज्ञस्य तरमादगुष्य पटने ज्ञित्तु रश्मिवला ।। २२॥ स्पि प्

मन्यक्षवापः समर्गाति पक्षे म रहसयो यह होता त्रापुर्वः । रामा प शाक्षेत्र तर्वेद कारा शिलावरोषोज्ञानुस्तरि हेन्ते । ३३ । अनुद्भवद्र्पजुपो भवेयुश्चेद् रदमयस्तत्र ततो न दोपः । नन्वेवमेतस्य पदार्थसार्थप्रकाशकत्वं न सुवर्णवत् स्यात् ॥ २४ ॥ आलोकसाचिव्यवशादथाऽस्य प्रकाशकत्वं घटनामियाति । नन्वेवमेतत्सिचिवस्य कि स्थात् प्रकाशकत्वं न कुटीकुटादेः १॥२५॥ अथाऽस्तु कामं, ननु तैजसत्वसुत्तेजितं कि न भवेत् त्वयाऽस्य १। तथा च नव्यस्त्वदुपञ्च एपोऽद्वेतप्रवादोऽजनि तैजसत्वे ॥ २६ ॥

> उत्पद्यन्ते तरिणिकिरणश्रेणिसंपर्कतश्चेत् तत्रोद्भ्ताः सपिद रुचयो लोचने रोचमानाः । यद् गृह्यन्ते न खलु तपनालोकसंपत्प्रतान-स्तिसम् हेतुर्भवित हि दिवा दीपभासामभासः ॥ २७ ॥

अत्रेयं प्रतिक्रिया—

मुष्टिप्राह्ये कुवलयदलक्यामलिम्नाऽवलिप्ते रफीते ध्नान्ते रफुरित चरतो घूककाकोदराद.। कि लक्ष्यन्ते क्षणमि कचो लोचनेनैव यस्मा-

दालोकस्य प्रसरणकथा काचिद्प्यत्र नास्ति ? ॥ २८ ॥ उन्पत्तिकद्वृततयाऽथ तासा तत्रेय यत्राऽस्ति रविप्रकाशः । काकोदरादेगपि तर्हि नेताः कीटप्रकाशे कुशला भवेगुः ॥ २९ ॥ अभिवरितिमरत्यितकरपरिकरिताऽपयरकोदरे कचन ।

वृषद्शहांश न दृष्टा मरीचयः किसु कदाचिद्थ ? ॥ ३० ॥ अत एव विलोकयन्ति सम्यक् तिसिराद्युक्तरिक्वतेऽपि कोणे । मृषकपरिपन्थितः पदार्थाद्यव्यलनालोकविज्नमण विनव ॥३१ ॥ अश्रोत्तरम—

चाक्रचिक्ष्यप्रतीभासमात्रमत्रास्ति वस्रवतः । नांशदः प्रसरन्तस्तु प्रेक्ष्यस्ते सृक्ष्मका अपि ॥ ३२ ॥ मार्जारस्य यर्वश्रिणप्रणयिनः केचिदः सयूर्याः सर्वे ! ितोरन न तदा कथं निश्चि भ्रष्टा तगश्रुपा प्रेक्षिते । केल्मी-स्टक्करपुक्षपि दासनी सजानवस्युन्दुरे

रत्नाकरावतारिकायुक्तः । प्रोट्युम्भेन तवाऽपि हन्त ! धिपणा देशप्रप्रदीपाद् यथा ?॥३३॥

1

कृशतरतया तेषां नो चेद्धनेति मतिस्तव प्रभवति कधं तस्याऽप्यीसमन्नसौ निरुपप्रवा ?।

<sub>घटनित्रुणा</sub> सासात् प्रेक्षाविधो हि ततिहित्वणं त खलु न समा धीमन् ! सा चोभयत्र विसाव्यते ॥ ३४॥

अमूहम्पूर्पकारीणां तस्मादृत्ति ख्योग्यता । ्र यया तमस्यपीधन्ते न चध्र रहिमवत् पुनः॥ ३५॥

इस्य न चक्किष कथि<sup>चिद्</sup>षि प्रयाति

सिरिद्धिपद्धीतिमियं खर्छ रिमयत्ता।

तसान् कयं कथ्य ताकिक । चहुषः स्यान् प्राप्येव वर्लिन मितिप्रतियोधकत्वम् ? ॥ ३६॥

वहिर्धप्रहोन्सुल्य वहिष्कारणजन्यता ।

स्यायित वा वहिंदेशे कि वाखेन्द्रियता भवेत् १॥ ३७॥ तत्राहिमायां भिहि चेतसा खाहेतला हेतोठ्यीभचारिचहम्। अप्राचकारि प्रकरोति चत्माद् मन्द्राकिनीमन्द्रवृद्धिमेतत् ॥३८॥

होष स एवोत्तरकल्पनायां यद्गत्मनः पुरुष एप वाह्य.। चेतश्च तत्मादुपजायमानमेतद् झोहेपकारणजन्यतासृत्।। ३९॥

चेतः स्नावनतया कल्लिख्हपं

सर्वापकृष्ट्यरिमाणपविज्ञितं च ।

प्राच प्रियः प्रणचिनीप्रणयातिरेकाः हेतन् करोति हृह्ये न तु तर्कतव्यः॥ ४०॥

एतद्त्र वितर्वीक्रियमाणं प्रस्तुतेतरिव्त प्रतिमाति। विल्पण च भवेहिति चिन्हां तद् विरोक्य गुरुगुन्सित्वमृतिम्।।४१॥ पक्षे हतीये विषयप्रदेश शरीग्देशो यदि वा वहि. स्वान् श

स्यायिलमार्थे विषयाष्ट्रितत्वं यद्वा प्रमृत्तिविषयोन्स्यो स्वान्?॥१२॥ स्यायिलमार्थे विषयाष्ट्रितत्वं यद्वा प्रमृत्तिविषयोन्स्यो स्वान्?॥१२॥

प्राचीनपक्षे प्रतिवाद्यीसिद्धिन्छक्ष्पक्षः समुपेति हेतोः।

तथाहि-कनकनिकपित्तग्धां मुग्धां मुहुर्मधुरस्मितां चटुलकुटिलभूविभ्रान्ति कटाक्षपटुच्छटाम् । त्रिजगति गता कश्चिद् मन्त्री समानयति क्षणात् तरुणरमणीमाराद् मन्त्रान् मनोभुवि सस्मरन् ॥ ५७ ॥ कश्चिदत्र गद्ति स्म यत् पुनर्भन्त्रमन्त्रणग्वी समानयत् । युक्तमेव मिदरेक्षणादिक तेन नाडभिहितदूपणे।दयः ॥ ५८ ॥ मन्त्रस्य साक्षाद् घटना प्रियादिना परम्परातो यदि वा निगद्यते ?। साक्षाद् न तावद् यद्यं विहायसो ध्वनिस्वरूपस्तव संमतो गुण:॥५९॥ ततोऽस्य तेनैव समं समित्त संसक्तिवार्ता न तु पक्ष्महाद्या। अथाऽक्षरालम्बनवेदन स्याद् मन्त्रस्तथाऽप्यस्त्वियमात्मनेव ॥ ६० ॥ अयापि मन्त्रस्य निवद्यते त्वया ससक्तिरतत्पतिदेवताऽऽत्मना । संतोपपोषप्रगुणा च सा प्रियां प्रियं प्रति प्रेरयति स्वयोगिनीम् ॥६१॥ त्रुमहेऽत्र ननु देवताऽऽत्मना मन्त्रवर्णविसरस्य का घटा ?। अम्बरस्य गुण एप तत् कथं देवताऽऽत्मिन भजेत सङ्गतिम् ?॥६२॥ आश्रयद्वारतोऽप्यस्य संसर्गो नास्ति सर्वथा। च्यापकद्रव्ययोर्यस्मात् ससर्गो नाऽमुना मत ॥ ६३॥ व्यापकेषु वदति व्यतिपद्ग यस्तु तेन मनसा ध्वनिना च। बीतवस्तुविपयेण विसुर्य स्पष्ट एव विलसन् व्यभिचार ॥६४॥ अयस्कान्तादनेकान्तम्तथाऽत्र परिभाव्यताम् । आक्षेषश्च समाधिश्च तेपौ रत्नाकराविष् ॥ ६५ ॥ कारकत्वमपि तद् न शोभेत प्राप्यकारिणि यदीक्षणे मतम् ।

आक्षेषश्च समाधिश्च देयाँ रहाकरावित् ॥ ६५ ॥ कारकत्वमपि तद् न शोभेत प्राप्यकारिणि यदीक्षणे मतम् । प्राप्य पम्तु वितनोति तद् मति नैव पप्रिति तत्विनर्णयः ॥६६॥ अद्विचनद्रकलनेषु येयदः प्राक् प्ररूपितसुपेति नो घटाम् । र्रादमस्यप्रितिष्यत हि तत् ते च तत्र निर्तरा व्यपाहताः॥६७॥ किथ्यः

कारमपान पाटा तस्य ।

चक्षुरप्राप्यधीकृद् व्यवधिमतोऽपि प्रकाशकं यसान् । अन्तःकरणं यद्वद् व्यतिरेके स्थान् पुनारसना ॥ ६८ ॥ अथ द्वमादिव्यवधानभाजः प्रकाशकत्वं दृदृशे न दृष्टौ । ततोऽप्ययं हेतुरसिद्धतायां धौरेयभावं विभराम्वभूव ॥ ६९ ॥ एतद् न युक्तं शतकोटिकाचस्वच्छोदकस्फाटिकभित्तिमुख्यै । पदार्थपुञ्जे व्यवधानभाजि संजायते कि नयनाद् न संवित्?॥७०॥ दम्भोलिप्रभृतिप्रभिद्यभिद्धराश्चेद् रोचिपश्चक्षुपः

संसर्गोपगताः पदार्थपटली पश्यन्ति तत्र स्थिताम् । एवं तर्हि समुच्छलन्मलभरं भित्तवा जलं तत्क्षणात्

तेनाऽप्यन्तरितस्थितीननिर्मिपानालोकयेयुर्न किम् ? ॥७१॥ विध्यातास्तेन ते चेद् विमलजलभरात् कि भजन्ते न शान्ति ?

िक्याऽम्भः काचकूपोदरिववरगतं निष्पतेत् तत् तदानीम् । दोपश्चेद् नेप तूर्ण यदयमुदयते नूतनव्यृहरूपः

सर्पेयुमाहि नेता कथमपि रुचयो छोचनस्यापि तस्मिन्॥७२॥ भवित परिगमश्चेद् वेगवस्वादमीपां कतिपयक्रत्याऽम्तु क्षीरपातस्तदानीम् । ग च भवित कदाचिद् बुद्वुदस्यापि तस्मात्

प्रपतनिमिति युक्तस्य नाशः किमाशु ? ॥ ७३ ॥ किथाः

कल्याकुलियाप्राक्षायाविविष्टपकराग
गुरुकितं विध्व वस्तु प्रतिक्षणभञ्चरम् ।

गुरुकितं विध्व वस्तु प्रतिक्षणभञ्चरम् ।

गुरुकित्वावत् किर्न्वास्मन निरस्तरनाश्चमः

प्रभावति, वद्यतिस्थ द्याक्य क्रवं प्रतिहर्त्यते १ ॥ ७४ ॥

सम् ग्रे स्रोमा नद्यस्मिन व्यवविष्यमुना प्रेक्ष्यते येन सर्व

सम्यक्त ।

कुल्याप्रद्रभव्यक्ति क्रियु न नेद् नेद्रकी योग्यनादस्य

प्राप्तस्यति प्रकाश प्रभवति न क्रय लेल्याद्य सम्यक्ति।

कि वा न प्रतिभासते गराधरे कर्मापि तद्र्पवद् ? दूराधेद् विलसन् तदस्य हृद्ये लक्ष्येत कि लाञ्छनम् ?। तस्मायक्षपि योग्यतेव शर्णं साक्षी च नः प्रहाय-स्तन् तर्कप्रगुण ! प्रतीहि नयनेष्वप्राप्यधीकर्तृताम् ॥ ७६ ॥ चौद्धाः पुनरिदमाहु शोत्रं न प्राप्यबुद्धिमाधत्ते । दिग्देशव्यपदेशान् करोति शब्दे यतो हम्बत् ॥ ७० ॥

तथाहि-

प्राच्यामत्र विज्नम्भते जलमुचामत्यूर्जितं गर्जितं प्रोन्मील्यलमेप चातकरवोऽम्राम. क्षणं दक्षिणः। फेका. केकिकुदुन्यकस्य विलसन्त्येताः कलाः काननाद दिन्देशन्यपदेशवानिति न कि शन्देऽस्ति सप्रत्ययः ? ॥७८॥ प्राप्यकारि यदि तु धवणं स्यान् तर्हि तत्र न कथञ्चन सैप:। प्रस्तुतः समुद्धितः च्यपदेशः शर्करास्पृशि यथा रसनायाम्॥७९॥ वेदयाऽनुरागप्रतिमं तदेतन् सुस्पष्टदृष्ट्याभचारदोपात्। घाणं चदेतद् व्यपेदशभाजं प्राप्तप्रकाशं कुरुते मनीपाम् ॥८०॥ तथा च-

मन्दं मन्द्मुदेखयं परिमलः प्राग् माधवीमण्डपाद् भूयः सौरभमुद्धमन्त्युपवने फुहाः स्कुटं महिकाः। गन्धो वन्धुर एष दक्षिणदिशः श्रीचन्दनात् प्राप्तवा-नित्येवं नतु विद्यते वतुभृतां त्राणान् तथा प्रत्ययः ॥८१॥ क्षत्ति त्विगिन्द्रियेणापि च्यभिचारविनिश्चयः। शेमपीमाद्धानेन दिग्देशच्यपदेशिनीम् ॥ ८२ ॥ तथाहि-

सेयं समीरहहरी हरिचन्दनेन्दुस्वादिनी वनसुवः प्रसमं प्रवृत्ता । रफीतरफुरत्पुलकपहविवाइचार्ट मामातनोति वैरुणीकरपहवस्य ॥८३॥ अधानुमानाद्धिगम्य तेषां हेत्ं्लनसद्ध्यपदेशिनी घी: ।

१ गगनाइ नवबिद्धका चेति च पाठ ।

न ब्रागतः स्पर्शनतन्त्र ताहरू पराश्चरूपा प्रथते मनीपा ॥४४॥
भोनेऽपि सर्व तदिर समानमालोकमानोऽपि न मन्यसे किम् १।
हष्टच्चलीकामपि कामिनी यत् संमन्यते कामुक एप साध्योम्॥८५॥
स्मृता यथेव प्रतिबन्धमानु शङ्गादिग्रहरोऽपामित प्रवीतिः।
प्राच्यादिर्गितेऽपि शहरे तथेप युक्ता प्रतिपत्तिरेपा ॥ ८६॥
दिग्रेशानो शुनिविषयता किथा नो गुक्तिगुक्ता
सुपत्ते वा भागि न कथ धानक्ष्यत्मेपाम् १।

्यु रहा वा स्वता सं क्ष्य र ताम्ह्यरास्तान् । सन्मार् भित्रपनितित्तेषपास्ते विशिषन्ति शर्द - भित्ने चर्न भागु सुत्रमं साधने साऽप्यसिद्धिः ॥ ८७ ॥

भवि भः

मर्चे वर्षा भिनेष सद्गानि कि तदाऽनुमणमाकने (पनी रे । करते।जीव विषणा सम्भिषेत्रस्या तु निकतेऽपि नेप सी।॥८८॥ मक्तिकात मन्यर स्पृत्ति सान् अमायमे

्य (क.स.च क्रजीकण क्रलाक्ट्रामण्डलाः)

राज्यान वस्तिना विषय वादना उम्बार

च कि किता क्षिणत संभाद कृता. प्राप्तकी है ॥ ८९ ॥ च ्रार्ग्य सर्भिका कर्मात कथ सन्वद्व श्राह्म है । च ट्रार्ग्य राष्ट्रा क्षात कथ सम्बद्धा मन्प्रामित है॥५०॥ अथाऽस्य द्विविधस्यापि प्रकारान् प्रकटयन्ति
एतद्वितयमवग्रहेहावायधारणाभेदादेकशश्च
तुर्विकल्पम् ॥ ६ ॥ .

अवमहश्चेहा चाऽवायश्च धारणा च ताभिर्भेदो विशेपस्तस्मान्, प्रत्येकभिन्द्रियानिन्द्रियनिवन्धनप्रत्यक्षं चतुर्भेदभिति॥ ६॥

अवप्रहादीनां स्वरूपं सूत्रचतुष्टयेन स्पष्टयन्ति-

विषयविषयिसंनिपातानन्तरसमुद्भतसत्तामात्र-

गोचरदर्शनाज्जातमाद्यमवान्तरसामान्याका-

रविशिष्टवस्तुत्रहणमवप्रहः ॥ ७ ॥

विषयः सामान्यविशेषात्मकोऽर्थः विषयी चञ्चरातिः, तयोः समीचीनो भ्रान्याद्यजनकत्वेनाऽनुकृत्वे निषातो योग्यदेशाद्यवस्थानं तस्मादनन्तरं समुद्भूतमुत्पन्नं यन् सत्तामात्रगोचरं नि शेषविशेषवेमु- स्थेन सन्मात्रविषय दर्शनं निराकारो वोधस्तस्माद् जातमाद्यं सन्तव-सामान्याव्यान्तरे सामान्याकारेभेनुष्यत्वादिभिर्जानिविशेषविशिष्टस्य वस्तुनो यद् प्रहणं ज्ञान तद्वप्रह इति नाम्ना गीयते ॥ ७॥

## अवगृहीतार्थविद्रोषाऽऽकाह्मणमीहा ॥८॥

अवगृहीतोऽवप्रहेण विषयीकृतो योऽथोऽवान्नरमसुण्यस्यिन् जातिविद्येषरुश्चणसस्य विद्येषः कर्णाटराटादिभेदस्तस्याकाहुण भवि-तन्यताप्रस्यकृपतया प्रहणाभिसुर्यमीर्स्योभधीयते ॥ ८॥

## ईहितविशेषनिर्णयोऽवायः ॥ ९ ॥

ईत्तिस्येह्या विषयीकृतस्य विशेषस्य कर्णाटलाटादेनिर्णयो या-थात्म्येनाऽवधारणमवाय रति कीर्त्यते ॥ ९॥

स एव दृहतमावस्थापन्नो धारणा ॥१०॥ स स्ववायो दृहतमावसापन्नो विवाहित्विपयावसाय एव सान



दरसा प्रमातुरत्यन्तोषितः कांान् कालं निष्ठन धारणेनामिर्धापने । दृढनमावर्गापन्ने। हानायः स्रोपडोक्तिन्तन्मञक्तिनेत्रपरूपसम्कारद्वा-रेण कालान्तरे स्मरण कर्तु पर्याप्नोतिनि ॥ १०॥

नन्वनिश्रयमप्रवादीहायाः संशयस्यभावनेत्र, झ्यारेकामपाकुर्वन्ति-संशयपूर्वकत्वादीहायाः संशयाद भेदः ॥११॥ -

पुरुषात्रप्रहानन्तरं हि किमयं दाक्षिणात्र उनोदीच्य इत्यनेक-कोटिपरामर्शिसंशयः, ततोऽपि प्रमानुर्तिशेषिलप्मायां दाक्षिणात्रे-नाऽनेन भित्रत्व्यमित्रेयमीहा जायते, इति हेतुहेनुमङ्गवात् तन्तुपट-वद् व्यक्तमनयोः पृथक्त्वम् ॥ ११ ॥

दर्शनादीनां कथिवद्यद्यतिरेकेऽपि मताभेदं मनर्थयन्ते-कथिवद्मेदेऽपि परिणामिविशेषादेषां व्यपदेशभेदः॥१२॥

चरप्येकजीवद्रव्यतादारम्येन द्रव्याधीदेशादमीपामैक्यम् , तथापि प-चीयाधीदेशाद् भेदोऽपीति नदपेक्ष्या व्यपदेशभदोऽपि मूपपाद् इति ॥१२॥ अथाऽमीपां भेदं भावयन्ति—

असामस्त्येनाऽप्युत्पद्यमानत्वेनाऽसंकीर्णस्वभावतया ऽनुभूयमानत्वात, अपूर्वापूर्ववस्तुपर्यायप्रकाशक-त्वात, क्रमभावित्वाचेते व्यतिरिच्यन्ते ॥ १३ ॥

असंकीर्णस्वभावतया परस्परस्वरूपवेविक्त्येनाऽनुभृयमानत्वाद् दर्शनाद्यो भिद्यन्ते, तथाऽनुभवनमप्यमीपामसामस्त्येनाऽप्येकद्वि-च्यादिमंख्यतयोत्पद्यमानत्वाद्वसयम्, तथाहि-प्रमातुर्विचित्रक्ष्योपश-मत्रशात् कदाचिद् दर्शनमेव, कदाचिद् दर्शनावप्रहो, कदाचिद् दर्शनावप्रहसंशयादय क्रमेण समुन्मज्ञन्तीति, सिद्धमतोऽसंकीर्णत्वेनै-तेपामनुभवनम् । अपूर्वापूर्ववस्तुपर्यायप्रकाशकत्वक्रमभावित्वे अपि प्रत्यात्मवेद्ये एव । अत्र प्रयोगाः पुनरेवम्-येऽसंकीर्णस्वमावतयाऽनुभू-यन्ते, अपूर्वापूर्ववस्तुपर्यायप्रकाशकाः, क्रमभाविनो वा, ते परस्परं च्यतिरिच्यन्ते, यथा स्तम्भाद्यः, अनुमानाद्यः, अड्कुरकन्द्छका-ण्डाद्यो वा, तथा चैत इति ॥ १३ ॥

अथाऽमीपां क्रमानियमार्धमाहु -

कमोऽप्यमीषामयमेव तथैव संवेदनात्, एवं-कमाविर्भृतनिजकर्मक्षयोपशमजन्यत्वाच्च ॥ १४॥

अयमेव दर्शनावप्रहादिरमीपा कम , तेनैव क्रमेणानुभवान्-यदेव हि सन्मात्रमीक्ष, तदेव वर्णाद्याकारेण केनिवववात्राहि. तदनन्तर-मनिर्धारितरूपतया सदेहारपदीचके. ततोऽपि नियताकारेणेहामासे, ततोऽपीहिताकारेण निरणायि, पुन कालान्तरे म्मृ तिहेतुन्वेन धार-याश्वके इति सवैंरनुभूयते । दर्शनकानावरणक्षयोपशमलक्षणकारणे-नाऽप्येवमेव भूष्णुनाऽमीपासुत्याद्यत्वाद्याऽयमेव कन , क्रमोत्यदि-एणुना हि कारणेन क्रमेणेव स्वकार्य जन्निवव्यम् , यथा स्यासक्री-शकुशुलच्छत्रादिनेति ॥ १४ ॥

व्यतिरेके दे।पम'हु -

अन्यथा प्रमेयानवगतिप्रसङ्गः ॥ १५॥

अन्यधेति यधोत्तकमानभ्युपरामे प्रतीयमानकमा<u>रको हि हुई</u>हरू दीना प्रमेयापह्य एव छुत्रो भवतीत् ॥ १५॥

उक्तमेव क्रम व्यतिरेक्द्वारा समर्थयन्ते-

न खत्वदृष्टमवराखते, न चाऽनवर्ग्हीतं सीदृह्येन्, न चाऽसंदिरधमीखते, न चानीहित्सकेटेन्, नाप्यनवेतं धार्यते ॥ १६ ।

स्पष्टम् ॥ १३ ॥ याचदेषा तथानमानुषहाद्वणे *वारयम्* =

कचित् क्रमस्याऽनुपलक्षत्रमेनमञ्ज्यहरू. उत्पलपत्रशतस्यितिमेनुक्रमम् किचिदिसभ्यमे करतलादौ गोचरे, शेषं व्यक्तम् ॥ १७ ॥ पारमार्थिकप्रसन्धं लक्षयन्ति—

पारमार्थिकं पुनरुत्पत्तात्रात्ममात्रापेक्षम् ॥ १८ ॥

क्षयक्षयोपद्ममिवशेषविशिष्टमात्मद्रव्यमेवाऽव्यविहितं समाश्रिस पारगार्थिकमेतद्वध्यादिप्रस्थक्षमुन्मज्ञितं, न पुनः सांव्यवहारिकमिवे-न्द्रियादिव्यविह्नमात्मद्रव्यमाश्रिसेति भावः ॥ १८॥

अस्य भेदावुपदिशन्ति-

तद् विकलं सकलं च ॥ १९ ॥

असंपूर्णपदार्थपरिच्छेद्कत्वाद् विकलम् , तद्विपरीतं तु सकलम्॥१९॥ विकलं भेदतो दर्शयन्ति-

तत्र विकलमविषमनःपर्यायज्ञानरूपतया देघा ॥२०॥

सुगमम् ॥ २० ॥ अवविं छक्षयन्ति-

अवधिज्ञानावरणविलयविशेषसमुद्धवं भवगुणप्रस्यं रूपिद्रव्यगोचरमविध्ञानम् ॥ २१ ॥

अवधिज्ञानावरणस्य विलयविशेषः क्षयोपशमभेदस्तसान् समुद्रव-ति यत्, भवः सुरनारकजन्मलक्षणः, गुणः सम्यग्दर्शनादिः, तौ प्रत्ययौ हेत् यस्य तत्त्रथा । तत्र भवप्रत्यय सुरनारकाणाम्, गुणप्रत्ययं पुनर्नर-तिरश्चाम्। रूपिद्रव्यगोचरं रूपिद्रव्याणि पृधिवीपाथः पावकपवनान्यका-रच्छायाप्रभृतीनि तदालम्बनमविधिज्ञानं ज्ञेयम् ॥

अत्र न्यायमार्गानुयायिनः संगिरन्ते—तनु पृथिव्यादीनां चतुर्णी सकर्णा वर्णयन्तु द्रव्यताम्, तिमिरच्छाययोस्तु द्रव्यतात्राचोयुक्तियुं-क्तिरिक्तेव, भासामभाव एव हि तमश्चाये गदतां सच्छाये, तथाहि— शशधरिदनकरकरिनकरिनरन्तरप्रसरासम्भवे सर्वतोऽपि सित तम— इति प्रतीयते, यदा तु प्रतिनियतप्रदेशेनाऽऽतपत्रादिना प्रतिबद्धस्ते- जः पुष्तो यत्र यत्र न संयुज्यते तदा तत्र तत्रं च्छायेति प्रतीयते, प्रतिवन्धकामावे तु स्वरूपेणाऽऽलोकः समालोक्यत इत्यालोकाभाव- एव तमर्छाये। यदि च तमो द्रव्यं भवेत्, तदा रूपिद्रव्यसंस्पर्शा- व्यभिचारात् स्पर्शवद्द्रव्यस्य च महतः प्रतिधातहेतुत्वात् तरलतर- तुङ्गतङ्गत्तदः परन्परोपेतपारावारावतार इव, प्रथमजलधरधाराधोरणी- धौताष्त्रनिपिरिगरीयः शृङ्गप्रतिवादिनीव, निर्यत्रिईरसात्कारिवारिद्व- वार्शकरासारसिच्यमानाभिरामाऽऽराममही रुहसमूहप्रतिच्छन्द इव च प्रवृत्ते तिमिरभरे संचरतः पुंसः प्रतिवन्धः स्यात्। भूगोलकस्येव चाऽ- स्याऽवयवभूतानि खण्डावयविद्रव्याणि प्रतीयेरन्, एवं छायायामिष, इति कथं ते द्रव्ये भवेताम् ?॥

अत्राभिद्ध्महे - तमसस्तावद्भावस्वभावतास्त्रीकृतिरातुभविकी, भातुमानिकी वा १। न तावदानुभविकी, यतोऽभावानुभवो भावा-न्तरोपलम्भे सत्येव संभवी, कुम्भाभावोपलम्भवन् । न च प्रचुरतर-तिनिर्गनकरपरिकरितापवरकोद्रे स्वकरतलादिमात्रस्याऽप्युपलम्भः संभवति. तत्कथं तदनुभूतिर्भवेन् ?। कथं वा प्रदीपादिप्रभाष्राग्भार-प्रोडजूम्भणमन्तेरणाऽस्योपलम्भः ?, कुम्भाद्यभावो हि तङ्गावे एवातुभू-यमानी हष्टः. तन् कथमेप न्यायसुद्रातिक्रमी न फृतः स्यान् १। अध यो भावो यावता सामग्येण गृहाते तदभावोऽपि तावतव तेन, तिहा-होकस्य स्वातन्त्र्येणाहोकान्तरमन्तरेणैव प्रहणमाहोकितम्, इति तद्-भावस्यापि तन् किं नस्यान् ?, इति चेन्। अहो ! पीतिविपस्याऽप्यमृतो-हारः, एव वदता त्वयैव तमसि द्रव्यताव्याहारान् । किमिद्मीट्यामि-न्द्रजालम् १ इति चेन् । इदमीहशमेवेन्द्रजालमालोक्यताम्-आलोकः क्लि चक्षुपा सयोगाद् गृहाते. यदि च तद्भावस्वापि तत्मामान्येपेव प्रहणं स्वान्, तदा तस्यापि प्रहणे चक्नु.संयोगसद्भावादायाता हृत्य-तापत्तिः, संयोगस्य गुणत्वेन तद्दृतित्वान् । अधाऽसंयुचोऽप्ययं प्रेक्ष्यते. तदा कथं यो भादो यावतेत्यायं मृषीयं न स्यात् ": इयं दा पशुपः प्राप्यवारिताप्रवादः सूपपादः स्यात् १। विरोपणविरोध्यः

नान्ना स्वनाम्नानीः ?। यत्र कार्य ममदेतमुत्रयनं तदिति चेन् । तदनन्यक्. समदायस्य निरन्तरमुद्ध्येष्टीपु गौरवाहेन्यतः तत्रमा-धकत्वाभिमनस्य 'इह तन्तुपु पटः' इत्यादिप्रव्यवस्थाप्रसिद्धे . ' पटं त-न्तवः' इत्यादिन्यम्याऽन्याऽऽयालगोपालं प्रतीतन्त्रातः ।सिद्धौ वा इत भूत-रे घटाभाव इत्यभावश्त्येन व्यभिचागत् । सबस्यमाब्युबेनाश्रसादने निद्यमायनान्, अविषयस्भावसार्वानीमत्त्रया नवर्तासान् । एका-न्तैयस्यमपन्तेन चाउन्येयवस्त्रसम्बावसंभवे समस्वस्त्रसम्बादस्यः विनद्यदेग्यसम्बद्धायाम्बद्धे समस्यस्यम्बद्धायास्य वा द्रह-द्वात । सन्दर्वन्छेदरभेदात् नृहुपयनी तस्यति वधीन्द्रेद्वरने 🖘 नेषपुरपाविक्तप्रवर्षठादेरपि ताप्रस्यभावभावन वर्णाधारेबा, 😁 शास्त्रतातुःकास्थितसम्परम्याः । चाउनस् इद्यासस्य स्वरा<del>गान्यस्य</del>ः क्रमारिकारमेर भेरेर. न ए कार्यकार्यकारिकार कार्य ५०% द्यारणप्राप्रोपीविष्यास्यभावम् वर्णन्यस्याप्रस्थानः 🕫 🖫 🦫 -हता बादप्रभावप्रीयवराना नेपामिष्य राज्य राष्ट्र पहर सहस्त नामधिना सम्प्राधिकारणी जास्त्री रहता । विकास के उनके व क्यानां वर्षा वर्षा प्राप्ता है। जा का कार्या के कार्या स्ता का स्वाप्य क्रमण्य सिक्षित्र राज्या है। के के वे

भावसंवन्यवन्युरस्यान्यकारस्य ब्रह्णाद्यमदोष इति चेन् । कतमत्त्रेष विशेषणम् १ । न शरीरस्य, तदन्यत्रापि प्रतिभासनान् । नापि भूत-छक्तछशकुड्यादेः, तत एव । तर्हि भवतु नमस इति चेन् । सद्द्रास्यम्, एतस्य तिद्देशेषणविशेष्यीभावेन कदाचिद्प्रतिभासनान् । तन्नतद-भावतास्त्रीकृतिरानुभविकी भव्या ॥

नाऽप्यानुमाँनिकी, यतः कतमोऽत्र हेतुराख्यायते सङ्ख्यावता?— किं भाववैद्यस्प्येन द्यमाणत्वम्, भावविद्यस्णसामग्रीसमुत्पाद्य-त्वम्, असत्येवाऽऽद्योके तत्प्रतिभासनम्, आद्योकप्रहणसामग्च्या गृह्यमाणत्वम्, तिमिरद्रच्योत्पाद्ककारणाभावः, द्रव्यगुणकर्मातिरि-क्तकार्यत्वम्, आद्योकविरोधित्वम्, भावत्त्पताप्रसायकप्रमाणाभावो वा ?, इत्यष्टपद्यी राष्ट्रसीव त्वत्पद्यभद्यभद्यणविच्छ्णोपनिष्टते ॥

तत्र न तावदाऽऽद्यः पक्षः क्षेमद्भरः, 'कुम्भोऽयं स्तम्भोऽयम्' इति हि यथा कुम्भाद्यो भावा विधिमुखेन प्रत्यक्षेण प्रेक्ष्यन्ते, तथदं तम इति तमोऽिष, अभावस्पतायां तस्य प्रतिषेषमुखेन प्रत्ययः प्रादुः ज्यात्, यथा कुम्भोऽत्र नास्तीित । नतु नाशप्रध्वंसादिप्रत्यया विधिमुखेनाऽिष प्रवर्तमाना दृश्यन्ते । नैवम्, नाशादिश्रद्यानामेव भावप्रतिषेषाभिषायकस्वान्, अत एव हि कुम्भस्य प्रध्वंस इति सोपपदानामेषां प्रयोगोपपत्तः, यदि तु तमः प्रभृतिशद्या अपि तत्समानार्थनामायिश्रीरम्, तदानीं कुम्भस्य।ऽभाव इतिवदालोकस्य तम इत्यिष प्रोच्येत, न चवं किश्चद् विपश्चिद्षि प्रविक्त । अधालोकाभावे संकेतितम्मः शद्दः, नाभावमात्रे, ततो न तथा व्यपदेश इति चन् । नैवम्, यदि हान्यकारस्पोऽभावोऽिष विधिमुखेन वीक्ष्येत, तदानीं किमन्यदेतस्य भाववेलक्षण्येन लक्ष्यमाणत्वं स्यान् ? यतो हेतुिस-दिभेवन् ॥

अथ भावविल्ञ्जणमामग्रीममुत्गद्यत्वं हेतुः, तथाहि-समवान्त्र्यसमवायिनिमित्तकारणकलापव्यापाररूपा भावोत्पादिका मामग्री, त्व तमसीयं समगंस्त । तदशस्तम्, यतः किमिदं समवायिकारण- नान्ना त्वमान्नासीः ?। यत्र कार्य समवेतमुत्पद्यते तिदिति चेत् । तदसम्यक्, समवायस्य निरन्तरसुदृद्दोष्टीपु गौरवाईत्वान्; तत्प्रसा-धकत्वाभिमतस्य 'इह तन्तुपु पटः' इत्यादिप्रत्ययस्याप्रसिद्धेः, 'पटे त-न्तवः' इत्यादिरूपस्याऽस्याऽऽवालगोपालं प्रतीतत्वात् , सिद्धौ वा इह भूत-हे घटाभाव इत्यभावप्रत्ययेन न्यभिचारात् । संवन्धमात्रपूर्वताप्रसायने सिद्धसायनान्, अविष्वग्भावमात्रनिमित्ततया तद्ङ्गीकारान् । एका-न्तेकत्वरूपत्वेन चाऽत्यंकवत्तुसमवायसंभवे समलवत्तुसमवायस्य, विनश्यदेकवस्तुसमवायाभावे समस्त्रवस्तुसमवायाभादस्य वा प्रस-द्गान्। तत्तद्वच्छेद्दकभेदान् तद्वपपत्तौ तत्सापि कथि खद्भेदापत्तेः, अ-नेकपुरुपावच्छित्रपर्पदादेरपि तावत्स्वभावभावेन कयि बहेदान् । अ-प्रन्यतानुत्पन्नस्थिरेकरूपतया चाऽस्वाऽऽकाशसामान्याचेताहम्बन्तु-समाधिनत्वमेव भवेद्, न तु कार्यवस्तुसमाधितत्वम् । तत्तत्सहकारि-कारणकलापोपनिपातप्रभावान् कार्यनमवायस्वीकारोऽपि सनिकारः. तत्त्वभावप्रभावप्रतिवद्धानां तेपामपि सदा सन्निधानप्रधानत्वान् तथा नास्तीमता समवायिकारणकिवद्न्ती। तद्सस्वे किमनमवायिकारणम्? समवायिकारणप्रत्यासम्रत्व हि तहक्षणम्, तद्सत्त्वं कथमेतन् न्यात् ?। तया च तच्छेपभूनस्य निमित्तकारणस्यापि का व्यवस्या ी सन्त वा बारणान्यम्नि. तथापि यथा कथियहालोकप्रलापन्यात्वार .नथा हर-सोऽपि भविष्यति, विमराचिविरचनाभिव्यपासितुं शक्यते । शिसन्दो-त्यादयमिति चेन् । आलोकस्य फिर्मिति बार्यम् । नेलोडाच्य हति चेन् । अन्यापि तमे। उणव एव सन्तु। सिर्मालादन् नैजनामेन श्रीद्याहेन दादिनतिवादिनोरिति चेन । तामसा अपि तहदेव दि न नेन्द्रान्त ( इति खप्यतामाप्राः ॥

असलेबाऽऽलोके तत्प्रतिभागानमण्यसम्बद् , न दियक्षित्रमानेव यत् प्रतिभागते तत् तद्भावमात्रमेव भवति, रामदेव त्यवधाने प्रति-भागमानेषेटाविभिर्ण्यनिचारात् । वधः धः हेदं प्रतिवस्योदस्येव समुत्रयमानाय स्पोदस्यपि दद्भावमात्रता स्वात् । जय रुपेत्वे दाहकात्मकतया स्पार्शनप्रसक्षेणाऽनुभूयते, अभावमात्रतायां हि तस्य नेयमौपपत्तिकी स्यात्, ताई तमोऽपि शेखेन तेनैव प्रसक्षेण प्रेक्ष्यमाणं कथमभावस्वभावं भवेत् ? ॥

अथालोकप्रहणसामग्न्या गृद्यमाणत्वं हेतुः, तथा च शङ्करन्या-यभूषणौ—"यो हि भावो यावत्या सामाग्न्या गृहाते तदभावोऽपि तावत्येव, इत्यालोकप्रहणसामग्न्या गृह्यमाणं तमस्तदभाव एवेति"। तद्पि न किश्चित्, तमोप्रहणसामग्न्या गृह्यमाणस्यालोकस्येव तदभा-वताप्रसद्गेनाऽनैकान्तिकत्वात्, घटपटयोवी समानप्रहणसामप्रीकतया परस्पराभावत्वप्रसद्गात्।।

अथ तिमिरद्रव्योत्पादककारणाभावो हेतुः, तथा च श्रीधरः– तमःपरमाणवः स्पर्शवन्तः, तद्रहिता वा १। न तात्रत् स्पर्शवन्तः, स्प-श्चीत्रतस्तरकार्यद्रव्यस्य कचिद्व्यनुपलम्भात् । अदृष्टव्यापाराभावात् स्प-द्यावत्कार्यद्रव्याऽनारम्भका इति चेत् । रूपवन्तो वायुपरमाणवोऽदृष्ट-व्यापारवैगुण्याद् रूपवत् कार्यं नारभन्ते इति किं न कल्येत?, किं वा न कव्यितमेकजातीयादेव परमाणोरदृष्टोपप्रहाशतुर्धा कार्याणि जायन्त-इति ?। कार्येकममधिगम्याः परमाणवो यथाकार्यमुत्रीयन्ते, न त-द्विलक्षणाः, ग्रमाणाभावादिति चेत् । एवं तर्हि तामसाः परमाणवी-इत्यम्पर्शयन्तः कल्पनीयाः, ताहझाश्र कथं तमोद्रव्यमारभेरन् ? । अम्पर्धवस्वम्य कार्यद्रव्यानारम्भकत्वेनाऽव्यभिचारोपलम्भात् । कार्य-दर्शनान तदनुगुणं कारणं कल्प्यते, न तु कारणवैकल्यंन दप्रकार्यी-पर्यामा युज्यत इति चेत् । न वयमन्धकारस्य प्रत्यर्थनः, किन्त्वार-म्बानपत्ते , नीलिममात्रप्रतिश्च द्रव्यमिदं न भवनीति तुम इति ॥ नैतद्वर्वातपदर्भा प्रतिपयाने, यतः स्पद्मेवस्त एव तामसाः परमा-णाः, ग्रीरणस्ते । यस्पुनस्तत्रीपादेशि- स्पर्शयनस्तर्भारत्रस्य कति-क्टयमुळम्बादिति । तवसन्यम् , जीतम्पञ्चतम्नमाद्रव्यस्यत्रः सकार्यम्य दर्शनाय । तत्र स्पर्शसद्वांच हित्रमाणम् <sup>१</sup>, इति नेता । तत्रमारे हित्रमा-कृष्ण १ इति बाच्यम् , न ति नन्त्रतिवे तक्तप्रमाणगन्तरेणाऽस्पर्भवस्थात् का-

र्यद्रन्यानारम्भस्त्वया प्रसाधियतुं शक्यते, अस्माकं तु तत्सद्गावे प्रमा-णाभावेऽपि तावद् न काचित् क्षतिः । न च नास्त्येव तत्, प्रसक्ष-स्पेव सद्गावात् , तथाहि–दिवा दिवाकरकरालातपप्रपातोपतप्तवपुष प-धिकास्तमिस्रासंतमसशैद्यसंपर्कात् प्रमोदन्ते, न च तापाभावमात्रसू-त्रित एव तेषां प्रमोदः, प्रतीतिवाधात्, तन्मात्रनिमित्तो हि घटोऽत्र नास्तीतिवत् तापः संप्रति नास्तीति प्रतिपेधमुख एव प्रस्ययः प्रादुः-प्यात्; न तु संप्रति शीतलीभूतं मे शरीरमिति विधिमुखः; तथात्रे हि तमोऽभावमात्रसृत्रित एवायमालोकप्रत्यय इत्यपि वावद्कस्य वदत्तो वदनं न वक्रीभवेत्। अथान्धकारिनवन्धनत्वे शैद्यस्पर्शेषद्ययस्य नि-विडतरघटितकपादसंपुटे गवलकुवलयकलकण्ठीकण्ठकाण्डकुष्णान्ध-कारैकार्णवीभूते कारागारे क्षिप्तस्य पुंतः सुतरां तत्प्रत्ययो भवेत्, इति चेन्। तापाभावनिमित्ततायामिप सुतरां स कि तत्र न स्यान्?, त-त्रात्यन्तं तापाभावसंभवात्। तस्माद् मन्दमन्दसमीरल्हरिपरिचय एव जलस्पर्शस्येव तत्स्पर्शस्याऽप्यभिन्यक्तौ हेतुः, न चासौ तत्रास्तीति न तत्र तत्प्रतीतिः प्रादुर्भवति । अनुमानतोऽपि तत्र स्पर्शप्रतीतिः, तथा-हि- तमः स्पर्शवद्, रूपवस्वात्, पृथ्वीवत् । न च रूपवत्त्वमसिद्धम्, अन्धकारः कृष्णोऽयमिति कृष्णाकारप्रतिभासात् । ननु यदि तिमिरं इयामरूपपरिकलितकलेवरं स्यात् तदावदयं स्वप्रतिभासे आलोकमपे-क्षेत, कुवलयकोकिलतमालादिगृष्णवस्तूनामालोकापेक्षवीक्षणत्वादिति चेत्। तद् नाऽकलद्भम् , ज्ल्कादीनामालोकमन्तरेणापि तत्प्रतिभासान्। अयास्मदाद्तिरितमासमपेस्यैतदुच्यते । तद्पि न पेशलम् , यतो यद्यपि कुवलयादिकमालोकमन्तरेणालोकयितु न शक्यतेऽस्मदादिभिः, तथापि तिमिरमालोकविप्यते, विचित्रत्वाद् भावानाम् . इतरया पीतावदाता-द्योऽपि तपनीयमुक्ताफलप्रमुखा नालोकनिरपेध्वीक्षणा इति प्रदीप-चन्द्रादयोऽपि प्रकाशान्तरमपेक्षेरन् । इति सिद्धं तमो रूपवन् । तथा तमो स्पवन् , फार्ण्यवस्वेन प्रतीयमानत्वान् , एवल्यवन् , र्द्धतोऽपि तत्र रूपवत्त्वसिद्धि , न सन्दरूपं हुम्भाभावादि कृष्णाद्यानारेण बदादित्



एखन्तर्वित वेश्मनः श्रिप्रसिद्धः ! हारस्थलीतोरण-लम्भालिक्तवाहुवित् ! कदनी किं त्वं पधः पश्चीस ? ॥२॥ तिभिरलहरीगुर्वीसुर्वा करोतु विकस्तरां हरतु नितरा निज्ञासुज्ञं क्षणाद् गुणिनां गणान् । तद्भि तरणे ! तेज.पुक्त श्रियो न ममैप ते

किमपि तिरयन् ज्योतिश्चकं स्वजातिविराजितम् " ॥३॥ औपचारिक एवायं तत्र तद्व्यपदेश इति चेत्। नैवम्, एतदभा-वरूपताप्रसिद्धिं विना धनतरादिव्यपदेशस्य भावरूपमुख्यार्थवाधावि-रहेण तस्योपचारिकत्वाऽयोगात्; तथात्वेऽपि वा तस्य तमसो भाव-रूपतैव प्रसिष्यति, न रालु कुम्भाद्यभावस्वयाप्रकारोपचारगोचरचा-रितामास्तिन्तुते, तत्र सादृश्याद्युपचारकारणाभावात् । तथा नाभाव-रूपं तमः, प्रागमाबाद्यस्वभावत्वाद्, व्योमवत्। न चायमपि हेतुर-सिद्धः, तथाहि-आलोकस्य प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, इतरेतराभावः, असन्ताभावो वा तमो भवेन् १। आद्ये, एकस्य, अनेकस्य वाऽयं तत् स्या-त् ?। न तावदेकत्यालोकस्य प्रागभावस्तमः, प्रदीपालोकेनेव प्रभाक-रालोकेनापि तस्य निवर्त्यमानत्वान्, यस्य हि यः प्रागभावः स तेनैव निवर्द्यते, यथा पटप्रागभावः पटेनैव । नाप्यनेकस्य, एकेन निवर्द्यमा-नत्वात् , पटप्रागभाववदेव । न च वाच्यं प्रसालोकं खखीनवर्तनीयस्य वमसो भेदान् प्रदीपादिना निवातितेऽपि वमोविशेषे पूषादिनिवर्तनीयं वमोऽन्तरं तदा तद्भावाद् न निवर्तते, इस्रेकेन निवर्समानत्वादिति हेतुर सिद्ध इति, प्रदीपादिनिवर्विततमसि प्रदेशे दिनकरादिनिवर्तनीयस्य तमो-Sन्तरस्रोपलव्यिलक्षणप्राप्तस्याऽनुपलव्धे , संप्रतिपन्नवत्। यदि चेदं प्रात्त-भावखभावं सान् .तदा प्रदीपप्रभापवन्यप्रध्वंसेऽस्रोत्पत्तिनं सान् ,अना-दित्वान् प्रागभावस्य। नाष्यालोकस्य प्रघ्वंसाभावस्तमः,निवर्त्यमानत्वात्, तुस्तेव-प्रागभाववन् । नापीतरेतराभावः, तस्त्र प्रसृतेऽपि प्रचण्डे मार्त-ण्डीये वेजसि सङ्गावेन विमस्रायामिव वासरेऽपि वम प्रवीविप्रसङ्गात्। नाप्यालोकस्याऽसन्ताभावस्तमः, तस्य स्वकारणकलापोपनिपातकाले स-

गुल्पामानतात् । इति पशाउप्रेक्ताङ्यचरमानतार् नानुमानित्यपि समसोऽभावरूपताम्योकृतिः॥ एतत् सक्त्यपि प्रापेण नद्यायामपि समानिर्माते योग्यम् । विशेषत्रातर्द्रव्यताप्रमितिः परिपारिप्राप्रमाहाद्रवाकराद्यथारणीया । यत्युनर्प्यात्ति—तमसि सप्तरतः पुंसः प्रतिवन्धः स्माहिताति, वारिर्द्यमालोकेऽपि समानिर्मित स एव प्रतिनिधास्यति, इति किमतिप्रयत्नेन तत्रास्याकम् ? । इति सिद्धे तमञ्जाये द्रव्ये ॥ २१ ॥

मनःपर्यायं प्ररूपयन्ति-

संयमविशुद्धिनिवन्धनाद् विशिष्टावरणविक्छेदाजातं मनोद्रव्यपर्यायालम्बनं मनःपर्यायज्ञानम् ॥२२॥

विशिष्टचारित्रवशेन योऽसी मन.पर्यायज्ञानावरणक्ष्योपशमस्त-स्मादुद्भृतं मानुपश्चेत्रवर्तिसंशिजीवगृद्दीतमनोद्रव्यपयीयसाक्षारगरि यर्ज्ञानं तन्मन.पर्यायज्ञानमित्यर्थः ॥ २२ ॥

सकलप्रसक्षं स्थ्यन्ति-

र्मसकलं तु सामग्रीविशेषतः समुद्भूतसमस्तावरणक्षयापेक्षं निखिलद्रव्यपर्यायसाक्षात्कारिस्वरूपंकेवलज्ञानम्॥२३॥

सामग्री सम्यग्दर्शनादिलक्षणाऽन्तरङ्गा, बहिरङ्गा तु जिनकालि-कमनुष्यभवादिलक्षणा, ततः सामग्रीविशेषान् प्रकर्पप्राप्तसामग्रीतः स-सुद्भूतो यः समस्तावरणक्षयः सकलयातिसंघातविघातस्तद्रेपेक्षं सकल-वस्तुप्रकाशस्त्रभावं केवल्ज्ञानं ज्ञातन्यम् ॥

यस्तु नैतदमस्त मीमांसकः, मीमांसनीया तन्मनीपा, तथाहि-वाधकभावान्, साधकाभावाद् वा सकलप्रत्यक्षप्रतिक्षेपः स्थाप्येत?। आद्यपक्षे प्रत्यक्षम्, अप्रत्यक्षं वा वाधकमभिद्ध्याः ?। प्रत्यक्षं चेत्। पार-मार्थिकम्, सांव्यवहारिकं वा ?। पारमार्थिकमपि विकलम्, सकलं वा ?। विकलमप्यविष्ठक्षणम्, मनःपर्यायक्षपं वा?। नैतत्पक्षद्वयमिष क्षे-माय, द्वयस्याऽस्य क्रमेण रूपिद्रव्यमनोवर्गणागोचरत्वेन तद्वाधनविधा- वधीरत्वात्। सकलं चेन् . अहो ! शुचिविचारचातुरी, यत्केवलमेव केव-लप्रसम्साऽस्याऽभावं विभावयतीति विध्. वन्ध्याऽपिप्रसूयतामिदानी स्तनन्ययान् , वान्ध्येयोऽाप च विधत्तामुत्तंसान् । सांव्यवहारिकमप्यानि-न्ट्रियोद्भवम्, इन्ट्रियोद्भवं वा <sup>१</sup>। न तावन् प्रथमम्, अस्य प्रातिभाति-रिक्तस्य स्वात्माविष्वग्भूतसुखादिमात्रगोचरत्वान् । प्रातिभं तु तद्वाधकं नानुभूयत एव । ऐन्द्रिय तु स्वकीयम्, परकीय वा <sup>१</sup>। स्वकीयमपीदा-नीमत्र तद् वाधेत, सर्वत्र सर्वदा वा ?। प्राचि पश्चे, पिष्टं पिनष्टि भवान्, तथा तद्भावस्याऽस्नाभिरप्यभीष्टे. । द्वितीये तु, सर्वदे-गकालानाकल्प्येदं तद्भावमुद्भावयेन्, इतरथा वा १। आकल्प्य चेन्. आकाल नन्दताद् भवान्. भेवलेव सकलकालकलाफलापाशे-ण्देशविभेपनेदिनि वेदनस्य तादशः प्रसिद्धेः । अनाकल्य्य चेत्. कथं सकलदेशकालाऽनाकलने सर्वत्र सर्वदा वेदनं ताहग् नास्तोति प्रती-तिरुहसेत् १। परकीयमपीदानीमत्र तद्गावं वाधेत, सर्वत्र सर्वदा वेद्या-द्विकल्पजालजर्जरीभूतं न तद्वाधनधुरां धारिवतुं धीरतां द्धा-ति। कथं वा परगृहरहस्याभिक्षो भवानेवमभूत् ? । ताहक्षप्रसन्नुः प्रतिक्षेपद्क्षं प्रत्यक्षं प्रावर्तिष्ट समेति तेन कथनाचेन् । यदि कथिते प्रस्यः, तर्हि ताद्याध्यस्प्रतिक्षेपि प्रस्यं नास्त्येव. इत्युत्तिन्भितहस्ता वयं व्याकुर्मेह इति किं न तयाऽनुमन्यसे १। अय न योज्माकीणः प्रमा-पप्रवीणः समुहापः। परकीयः कथिमति वाच्यम् १, न सत्वयं स्वप्र-लक्षं त्वत्प्रतक्षं कर्तु ज्ञक्नोति, वचसा तु यथाऽसौ कथयति. तथा वय-मिप। अय तहुपद्धितेऽर्थे संवादान् तहचः प्रमाणम्। नन्वेवं प्रहाक्षम्, ाप्रसक्षं वा संवादकं स्यान् ? इसादिपूर्वोक्तावर्तनेनाऽनवस्थाविहर-इसन्ती कथ कर्तनीया ?। किथा, संविद्यामिन्द्रियागोचरत्वादैन्द्रि-यमध्यक्षं सकलप्रसक्षस्य विधौ प्रतिषेये वा मृजनेव वराकम्। न च त्यन्मतेनाभावः प्रत्यक्षेण प्रेक्यते. तपात्वे हि किनिदानीमपत्त्वसर्व-स्वेन वपस्तिनाऽभावप्रमाणेन एर्नव्यम् ?। तन प्रसन्नं नदाधियान-

कर्मिक के हुए हरता है। एक फाल कर वा भागा तर माना तर हरता है है। एक परिल राह ना १ । । । ता ने हे हे , जा जी हिला जनस्म । प्रायं का ध क्रम भीगामा स्थिति का एक्स उन्ने लेखा ए से बहा है है रीय बन्, मत्र वसारद, त्रामाचलमार वा 71 मान्यस्तर्पः र हामाने, जानाम, पंपाधीत , श्यान वा है। पन्याने चे १, कलाव भर्र है-पकल्परारण, प्राप्ते वा कवित है। सर साथ । ज्या, वर्षे मारीपमान समानो हेन्स स्वाधित समा हेन्, स्वतन्त्रप्राधी है। पुरक्तीकी सर्वेज , यदन्यों जा भागी बण्येत है। सर्वेजने दूर कि सर्वेजन रोन निर्मीत , पराध्याम से ता है। निर्मीत केत्र , कर्य तत तात्र तप न्त महिरोप विभाकतिया कर्पप्रिका रे, लांच्यारेपक्षप्रमाणे ने व तहा-पनात्र । ता रावेत्र वेन परेर ज्यागतः प्रधान र रेधानाश्चिमी, सर्वि कि तत मा पप्नामि वम्, (पर्वेतस्य में?) न साम् नास्तिम्, लयात्व अपूर्वमावस्तायाम्भवासी आत्ता, तथा पवरास्पासमार्थि-लागम्मानिक व एव विपालियो । स्मावीवेश्व भीवा, अन्यवीत्रा -रपर्यान्त , जनुपर्यन्तिमी १ । उपलिनिधेषु, अमिन्द्रोपर्यन्तिन विरुद्धीयात्री पत्नी १। वर्षात्रम त्रीयका स्थला वर् १४मि सारिणी, निर्यन स्वीनविधानिवीयमानवंगवानन् । विष्ठतेषविधान् हि साधार् विष्ठांपर्याच्या विष्ठाच्यायापशंच्या विष्ठावांपर्याच्या विष् इकारणोपर्याच्य , विषडमन्यगणपर्याद्येत्र सात् १। नाता, मीन झर्वेन गाक्षाद विमहस्य किर्वचाद्यस्य तथ प्रमाधकप्रमाणाभा-

त्कारित्वम् , कार्य कितपयार्थेपद्मापकत्वम् , कारणमानरणक्षयोपगमः, सहचरादि रागद्वेपादिकम् , न च विचादापेदाने पुसि तेपामन्यतमस्मापि प्रसाधक किच्चित्र प्रमाण तत्राऽन्ति, यतन्तदुपल्ट्योनां सिद्धिः

स्माप् । वक्तृत्वरूपाविकद्वकार्योपल्टियरस्त्येव तिन्नपेषे साधनं साविष्ट
स्मिति चेत् । नमु कीद्दग् वक्तृत्वमत्र विवक्षाध्यके, यत्सर्वविद्ववि-

वात । नामेननिवक्यचनुष्टयमि पटामटाट्यमे, प्रतिपे यस हि सर्वेवित्त्वस्य विषद्ध कि बिक्सत्वम्, तस्य च व्याप्यं कतिपयार्थमाशा- रुद्धस्य कार्य स्यान्?-प्रमाणविरुद्धार्थवक्तृत्वम्, तद्विरुद्धार्थवक्तृत्वम्, वक्तृत्वमात्रं वा । आद्यभिदायाम्, असिद्धं साधनम्, वर्धमानादौ भगवति तथाभूतार्थवक्तृत्वाभावान् । द्वितीयभिदि तु, नेयं विरुद्ध-कार्योपलन्धिः, किन्तु कार्योपलन्धिरेव तद्विधिसाधनी, धूमध्वजसिद्धि-निवन्धनोपन्यस्तधूमोपलन्धिवत्, तथा च विरुद्धो हेतुः । रुतीयभेदे त्वनेकान्त., वक्तृत्वमात्रे सर्ववित्त्वकार्यत्वस्याविरोधान् । अनुपरुव्धि-रपि विरुद्धानुपलिक्धः, अविरुद्धानुपलिक्धवी १। विरुद्धानुपलिक्धसा-वद् विधित्तिद्धावेव साधीयस्तां द्धाति, अनेकान्तात्मकं वस्तु, एकान्त्-स्तरपानुपलन्धे . इत्यादिवत्। अविरुद्धानुपलन्धिरपि स्वभावानुपलन्धिः, व्यापकानुपलव्धिः, कार्यानुपलव्धिः, कारणानुपलव्धिः, सहचराद्यनु-पल्रविधवां ऽभिधीयेत ?। स्वभावानुपलव्धिरापि सामान्येन, उपलव्धि-लक्षणप्राप्तत्वविशेषणा वा न्याक्रियेतः ?। पौरस्ता तावत्, निशाचरा-दिना व्याभेचारिणी । द्वितीया पुनरसिद्धा, सर्ववित्त्वस्य स्वभाव-विप्रकृष्टत्वान् । न्यापकानुपलन्धिप्रभृतयोऽपि विकल्पा अल्पीयांसः, यतः सर्वविनवस्य व्यापकं सकलार्धसाक्षात्कारित्वम्, कार्यमतीन्द्रि-यवस्तुपदेशः, कारणमित्रलावरणविलयः, सहचरादि क्षायिकचारि-त्रादिकम्: न च तत्र तद्तुपलन्धीनां सिद्धौ साधनं किञ्चिन् तेऽसि. इलसिद्धा एवाऽमृः । अथ सर्वज्ञादन्यः कश्चिद् धर्मी, तर्हि तस्याऽसर्व-वित्त्वे साध्ये सिद्धसाध्यता । तद् नानुमानं तद्वाधकम् ॥ नापि शा-व्दम्, यतस्तद्पौरपेयम्, पौरुपेयं वा स्यान् ?। न तावद्पौरपेयम्, अपौरुपेयत्वस्य वचस्सु संभवाभावान्। पौरुपेयमपि केवलालोकाक-हितपुरुपप्रणीतम्, तदितरपुरुपप्रणीतं वा ?। आद्यं कथं वाधकम् ?, विरोधान् । द्वितीये स्वसौ पुरुषः क्वेबलालोकविकलाः सक्लाः पुरुषप-र्षद्. प्रेक्षते, नवा १। प्राच्यपक्षे, कथं तत्प्रतिपेध. १. तस्तव तदाकिः-तत्वान् । द्वितीयेऽपि कथन्तरां. तन्प्रणीतशब्दस्य पांशुलपादकोपादिष्ट-शब्दस्येव प्रमाणत्वासंभवान् ॥ नाष्यर्पापत्तिलद्वाधिका, तद्भावमन्त-रेणानुपपयमानस्य प्रमाणपद्कनिष्टद्वितस्यार्थस्य कस्यचिद्रसस्वान् ।

प्रमाणेनाऽहेतोऽभिमतमनेकान्तादितत्त्वम्. तस्मात् तत्राऽसौ प्रमाणा-विरोधिवाक्, इति सिद्धमहेन्नेव सर्वज्ञ इति ॥

निन्वयं त्रिभुवनभवनान्तर्वर्तमानाऽन्तरितानन्तरितपदार्थप्रथा त्वत्तीर्थनाथवृत्तिर्न भवति, यतो भूभूधरप्रमृतिपदार्थप्रवन्धविधान-द्वारा प्रमथपतेरेवेयमुपपद्यते. यदेतदनुमानमत्र प्ररूप्यते न्यायतात्प-र्याववोधप्रधानमनोवृत्तिविदृद्वन्देन-विवादपद्भृतं भूभूधरादि, वृद्धि-मद्विधेयम्, यतो निमित्ताधीनात्मलाभन्, यद् निमित्ताधीनात्मलाभं तद् बुद्धिमद्विधेयम्, यथा मन्दिरम्, तथा पुनरेतन्, तेन तथा । न तावद् निमित्ताधीनात्मलाभत्व वादिनः, प्रतिवादिनो वाऽप्रतीतम्, यतो भूभूधरादेरात्मीयात्मीयनिमित्तत्रातनिर्वर्तनीयता भुवनभाविभव-भृत्प्रतीतेव । नाऽपि दोलायमानवेदननिमित्तम्, मतिमन्निर्वर्तनीये-तराम्बरादिपदार्थतोऽत्यन्तच्यावृत्तत्वेन । नापि विरुद्धतावरोधदुर्धरम्, अन्दरादितोऽद्यन्तञ्यावृत्तत्वेनेव । नाऽपि तुरीयञ्याप्याभताप्रति-बद्धम् . इन्द्रियवेदनेन, अनुमाननाम्ना, राद्धान्ताऽभिधानेन वा माने-नाऽवाधिताऽभित्रेतधर्मधर्म्यनन्तरप्रतिपादितत्वेन । नापि प्रत्यनुमा-नापमानतानिवन्धनम् . एतत्परिपन्थिधर्मोपपादनप्रत्यलानुमानाभावेन। नन भवतीदं तावदनुमानं परिपन्थियमोपपादनप्रसहम्, यथा-भूताऽधिभू . भूभूषरादिविधाता न भवति, वपुर्वन्ध्यत्वेन, निर्नृता-त्मवन् । तद्मवदातम्, चतोऽत्र त्रिनेत्ररूपो धर्मी धीधनेन प्रति-पन्न , अप्रतिपन्नो वा प्रहापित ? । न नावद्प्रतिपन्न.. यदेवमा-धारद्वाराऽप्रतीतत्वोपद्रवो वपुर्वन्ध्यताव्याप्योपनिपातीभवन् न नि-रोद्ध तीर्यते । यदि पुन प्रतिपन्नोऽयं धर्मी, तदा यन मानेन प्रतिपत्तिर्मन्सपप्रत्यांभनोऽभिधीयते. तेन तर्दनादिविधानव्यन्त्रसम्ने-रेबेचीमीत तत्रोपादीयमाना वपुर्वनध्यता दाधितवसीव, इति न नाम प्रवर्तितुं पर्याप्नोति । तदेव निभित्ताधीनात्महाभताबुगुष्यसन्यन्तपृतः रूप पर्वनाहे भीमारेतुनाप्रतिपादनाऽवदानमेदेति ॥

त्रज्ञाभियीयते-परिद् तायद् निनिकाधीनात्मराभन्यं द्याप्यमा-

लिपतं तद् द्रव्यद्वारा, पर्यायद्वारा वा ? इति भेदोभयी । यद्यां-द्यः पन्थाः प्रथ्यते, तदानीमप्रतीतिर्नामन्याप्योपतापः, यतो द्रव्यरू-पतया पृथ्वीपर्वतादेनियत्वमेव प्रतिवादिनाऽभ्युपेयते । नतु भूभूय-राद्यमुत्पादवत्, अवयवित्वेन, यदेवं तदेवं यथेन्दीवरम्, अवयविरूपं पुनारिदम् , तदुत्पादवदेव, इस्रनुमानेन तन्निस्तता निर्मूलोनमूलितैवेति । नैतद्धीमद्वृत्तिविधानप्रधानम्, यतो भूभूधरादेरवयवित्वमवयवार-भ्यत्वेन, यद्वाऽवयवब्रातवर्तमानतया मन्यते ?। न प्रथमविधा विद्य-धाऽवधानधाम, यतो न नामैततपृश्वीपृथ्वीधरप्रभृतिद्रव्यमभूतपूर्वम-वयववृन्देन निर्वर्तितमिति प्रतिवादिनः प्रतीतिर्विद्यते । यदि पुनरव-यवष्टत्तिभेदोऽभिधीयते, तदानीमवयवत्वेन दोलायमानताऽत्र, यतो 'अवयवोऽयमवयवोऽयम्' इतीत्यं बुद्धिवेद्यमवयवत्वमवयववितानवृत्ति भवति, न पुनरुत्पाद्पराधीनम्, निस्यत्वेन। नंतु नार्थोऽनेन दुर्भेद्प्रव-न्धप्रतिपादनेन, प्रितीतोऽयमवयवी तावद्वादिविततेरविवादेन पद्मप-त्रपात्रदात्रादिरिति।न नाम न प्रतीतः, अपि त्वात्माऽपि तथा नियमेन अर प्रतीतो वर्तते, न पुनरुत्पादवानित्यनुमेयतत्तुल्यतद्विरुद्धवृत्तितोपद्रवः । यदि तु पर्यायद्वारा निभित्ताधीनात्मलाभत्वं भूभूयरादेरभिधीयते, तदा नरामरादिपर्यायद्वारोत्पद्यमानात्मनोऽपि दुद्धिमदुत्पाद्यत्वमा-पद्यते । ननु नरामराग्रुत्पादनप्रस्रलधर्माधर्मोत्पाद्यानुभवायतनभूता तयाविधा तनुरेवोत्पद्यते, न पुनरात्मा लवमात्रतोऽपि, अनादिनिधन-त्वेन । यदि पुनरात्माऽप्युत्पत्तिविपत्तिधर्मा भवति, तदानीं भूतमात्र-तत्त्ववादिमतापत्तिः, आत्मनः पूर्वोत्तरभवानुयायिनोऽभेदिनोऽनभ्युपेत-त्वेनेति। तद् न वन्धुरम्, यतो यद्यात्मने।ऽभिन्नरूपतैवाऽऽवेद्यते, तदा-Sन्यतरनरामरादिभववर्सेवाऽयमपरिमेयात्मीयानुभवनीयतत्तद्भवपर्या-यप्रवन्धानुभवनेन द्वितीयादिभवानुभववान् न भवितुमुपपद्यते, वेद्यते त्वनेनेयं भवपर्यायपरम्पराः; इति तद्रूपतयाऽयमुत्पत्तिमानिति नियम्य-ते । नाप्येवं भृतमात्रतत्त्ववादितापात्तः, आत्मनो द्रव्यरूपतया नित्य-वाभ्युपायेन पूर्वोत्तरभवप्रतीवितः । तन्मतेन तु न नाम द्रव्यनया

नित्यं वेदनं वर्तते, यतो भूतधर्मतयाऽनेन प्रतिपादितमेतत्, तथैत-दनुमानधर्मीन्द्रियोद्भृतवोधनाऽर्धतो वाध्यते, रूपं ध्वनिरिप नयनो-त्यप्रधाप्रसेयमित्यादिवत्, यतोऽत्र दोलायमानविधानतत्परनरन्या-पार. पृथ्वीपृथ्वीधराभ्रतरुपुरन्दंरधनुरादिभीवत्रातो धर्मी प्ररूपितः, तत्र त्वभ्रतरुवियुदादेरिदानीमप्युत्पद्यमानतया वेद्यमानतनोविधाता नोपलभ्यते । नतु भवत्येव वाधेयं यद्येताद्विधानावधानप्रधानः पुमा-निन्द्रियप्रभवप्रभावालम्बनीभूतोऽभ्युपेतो भवति, यावताऽतीन्द्रियोऽय-म्, इति नायमुपद्रवः प्रभवति 🗘 तद्नभिधानीयम्, यतो व्याप्तिप्र-तिपाद्नप्रत्रं मानमत्रेन्द्रियद्वारोद्ध्तं वेदनं तवाभिमतम्, धूमानुमा-नवन्, धूमानुर्मानेनापि न पारावारोद्भवौद्र्यतनूनपात्तदितरतनूनपात्तु-ल्यत्वेन ज्याप्तिः प्रतीता, इतीन्द्रियोद्भववेदनवेद्यभावालम्बनेनैवाऽने-नाऽनुमानेन भवितव्यम्, अन्यथा तु तेन व्याप्तिप्रतीतिर्दुरूपपादैव, ततोऽपि तत्र व्याप्यनालम्बनीभूतेन तेन बुद्धिमित्रिमित्तेनाऽनुमेयता-Sपि नाद्रियते । तथात्वेन प्रतिपादितं त्वेतद्त्रेन्द्रियवोधाववोध्यतया नियमेनाभ्युपेतन्यम् । यदि तु तथाभ्युपेयते, तदा नैतद् निमित्तं तरुविद्युद्दिरुपलभ्यते, ततोऽनेन वेदनेनाऽत्र वाधो भवत्येव । ननु धूमानुमानप्रलाज्यतनूनपातोऽप्येवमनेन वेदनेन वाधो भवति, यतो न तत्राऽपि विधीयमानातुमानेन प्रमात्रा तनूनपादिन्द्रियवेदनेन वेद्यते । तद्मनोरमम्, यतोऽत्रातुमातुर्व्यविधिवद्यते, व्यविध-मान् पुनः पदार्थो नेन्द्रियालम्बनीभवति, इति तदनालम्बनीभूतः पर्व-ततनूनपाट् न तेन वाधितुं पार्यते । यदा पुनः प्रमाता तत्र प्रशुक्तो भवति, तदानीमन्यवधानवानयं तन्तपात् तेनोपलभ्यते । तरविद्य-हताभ्रादिबुद्धिमन्निमित्तं तु तत्र प्रवर्तमानेनाऽपि नितरामवधानवता-Sपि नोपलभ्यते । ततो भवति तत्रेन्द्रियोद्भवदोधदाधेति । ततोऽपि त्रयाविधधर्म्यनन्तर्गनिमत्ताधीनात्मराभत्वरूपव्याप्यप्रतिपादनेन त्व-न्मतेन तुरीयव्याप्याभत्वोपनिपातः, सन्मतेन त्वन्तवर्यापेरभावेनानि-

<sup>्</sup>रां ४ धृसाउमितेरपि इलपि पाछ ।

यतप्रतिपत्तिनिभित्तताऽत्र व्याप्यपराभूतिः । तथेदं निभित्ताधीनात्म-् लाभत्वं यदि तन्मात्रमेव व्याप्यत्वेन प्रतिपाद्यते, तदा नाभिष्रेतपदार्थ-प्रतीतिनिर्वर्तनपर्याप्तमनुपलन्धपूर्वोत्पत्तिन्यापारेन्द्रमूर्व्वो मर्लपूर्वत्वप्रती-त्यर्थोपात्तमृत्मयत्ववन्। न नाम निपेन्द्रमूर्ज्ञो मृत्मयत्वमपि भिद्यते। ननु यद्यपि मृनमयत्वं तुल्यभेत्रोभयत्रापि, तथापि नेन्द्रमूर्घाऽन्यो मानवपूर्व-त्वेन प्रतीतो विद्यते, ततो विवादपदापत्रोऽच्ययं तत्तुल्यत्वेन न मर्त्यनि-र्वर्ट्यो भवति । तद् नावदातम्, यतोऽत्रापि न भूभूधरभुवनादिप्रायः पदार्थोऽन्यो वुद्धिमन्निमित्तोपेतः परिभावितो वर्तते। ततो विवाद्पद्धति-प्रतिवद्धोऽप्ययं न तथा भिवतुं लभते । ननु निपादिर्विद्यते दुद्धिम-त्रिमित्तोपेतः परिभावितः, अतो विवादापत्रोऽपि तथाऽनुमातुमनु-रूपः । तद्वद्यम्, यतोऽन्यत्रापि निपादिरेव मानवनिर्वर्दो विभा-वितो विद्यते, ततः पुरन्दरमूर्झाऽपि तन्निर्वर्सेन नितरां भवितव्यम् । ननु नरनिर्मितनिपादितः पुरन्दरमूर्घो वैरूप्यमुपलभ्यते, ततो न तत्र मर्त्वनिर्वर्ततानुमानसुपपत्रम्। यद्येवम्, तदानीमेतद् वैरूप्यं निपा-दितो भूभूधरभुवनादेरपि परिभाज्यते, यतो निपादिनाऽनुपलन्ध-बुद्धिमद्यापारात्मनाऽप्युपलच्धेन नियमतो निर्विततोऽयं मतिमतेति बुद्धिरुत्पाद्यते, न पुनर्भुवनादिना । ततो न निमित्ताधीनात्मलाभत्व-मात्रं वुद्धिमद्धेतुत्वप्रतीतिविधानवन्धुरम् । यदा तु धरित्रीधरित्रीधर-त्रिभुवनादिविधानं न प्रतीतम्, तदानी त्रिनयनी भुवनभवनान्त-र्भाविभावत्रातप्रद्योतनप्रवलेवद्नप्रदीपवान्, इति निर्धनदानमनोरथ-प्रथैवेयमिति ॥

त्यादिवचनद्वयेन स्यादिकवचनत्रयेण वर्णेस्तु । त्रिभिरधिकैर्द्शभिरयं व्यधायि शिवसिद्धिविध्वंसः ॥१॥२६॥ (ति, ते। सि, टा, ङस्। तथद्धन। पवभम। यरलव।) केवितः कवलाहारवत्त्वे सर्ववित्त्व विरुध्यत श्तीष्टवतो नम्नाटान् विघटायेतुमाहुः—

न च कवलाहारवच्चेन तस्याऽसर्वज्ञत्वम्, कवलाहा-

### रसर्वज्ञलयोरविरोधात् ॥ २७ ॥

तथाहि-अनयोः साक्षात्, परम्परया वा विरोधमभिद्धीरन्नही-काः ?। तत्र यदि साक्षात्पक्षोपक्षेपदीक्षा दक्षा विवक्षेयुः क्षपणकाः, तत् क्षूणम्, न हि सति सार्वह्ये केवली कवलान् न प्राप्नोति, प्राप्ता-निप नाऽऽहर्व शकोति, शक्तोऽपि वा विमलकेवलाऽऽलोकपलायनश-द्भया नाहरतीत्यस्ति संभवः, अन्तरायकेवलावरणकर्मणोः समूलका-पद्मपणात् । अय परम्पराकत्पकत्पनास्वत्पतत्पगा जत्पेयुः, तद-प्यल्पीयः, यतः किमेवं सति कवलाहारस्य व्यापकम्, कारणम्, कार्यम्, सहचरादि वा सार्वज्ञ्येन विरोधमिधवसेत् ?, अशेपमिप चैतत् परस्परपरिहारेण, सहानवस्थानेन वा विरुध्येत ?। प्राची-नेन चेन्, तदानी तावकज्ञानेनाऽपि साकं कवलाहारव्यापकादेः परस्परपरिहारस्वरूपविरोधसद्भावाद् भवतोऽपि कवलाहाराभावः स्यात्, इसहो ! पुरुषकार , यत् स्वस्वेव प्रभवितासि । द्वितीयेन तु न तावद् व्यापकं व्याहन्यते, कवलाहारस्य हि व्यापकं शक्तिविशेष-वशादुद्रकन्द्राकोणे क्षेपः, स च सति सार्वज्ये सुतरां संभाव्यते, वीर्यान्तरायकर्मनिर्मू छोन्यू छनात् , तत्र तत्सेपहेतोः शक्तिविशेषस्य संभवात् । कारणमपि वाह्यम्, आभ्यन्तरं वा विरोधमधिरोहेत् ? 🏨 बाह्यमपि कवलनीयं वन्तु, तदुपहारहेतुपात्रादिकम्, औदारिकशरीरं वा ?। न प्रथमम्, यतो यदि सर्ववेदिसंवेदनं कवलनीयपुद्रलेधिरोध-धुरां घारचेत्, तदानीमस्मदादिसंवेदनमपि तथा स्यातः; न खलु तरुणतरतर्णिकिरणनिकरेणाऽन्यकारनिकुरुम्तं विरुद्धं प्रदीपालोके-नाऽपि न तथा भवति, तथा च करतल्तुलिताहारगोचरज्ञानोत्पादे-ऽसादादीनामपि तदभावो भवेत्, इसहो! किमपि नूतनतत्त्वालोककौ-शलम्, यदात्मन्यपि नाहारापेक्षा, अस्मदादौ तयोर्विरोघाववोध एव हि तत्र तत्प्रतिपत्तावुपायः, वस्याऽस्मदादीनामगोचरत्वान्, यथाऽस्मदादौ ज्ञानतारतम्याववोधस्तस्य नि.शेषविषयत्वस्य प्रतिपत्ताविति । पात्रादि-पक्षोऽपि नाऽञ्जूणः, भगवतामर्हतां पाणिपात्रत्वात्। इतरेपामपि केविहनां



मानाहारमाहारपति; एवं च समुद्रितं पुनरेतद् भवति तत्कारणम्, किन्तु न सार्वज्येन विरुध्यते. सर्वज्ञे त्वयाऽपि तदुपगमान् । सय मोहसहकृतं वन् वत्कारणम्। तद्सङ्गतम्, गत्यादिकर्मणामिवाऽस्यापि मोहसाहायकरहितस्येव तत्र तत्कारित्वाविरोधान्। सयाद्यभप्रकृतय-एवैतस्य साहायक्मपेक्षन्ते, नान्या गलाद्यः. अहाभप्रकृतिश्चेयम-सातवेदनीयरूपेति चेन् । तक्तिमियं परिभाषा ?। सत्मदादौ तयादर्शनादेवं करूयत इति चेन्। ननु द्युमप्रकृतयोऽप्यसमदादौ मोहसहकृता एव स्वकायकारणकागलमवलन्यमाना विलोकयान्य-क्रिरे. ततला आपे तथा स्युः. ततो नैतद्द्वयस्य मोहापेक्षस्य तत्कार-णत्वम्. किन्तु स्वतन्त्रस्य. तम् केविलन्यविकलमस्येव । तन कारणं क्विल्लिन विरुध्यते। कार्य तु यदि विरुद्धम् . तदा तन् तत्र मोसादि । क्षतिकर रारणस्य तत्रोत्ययमानः कवराहारोऽनिवायं एव । किश्व. कि नामारोरकार्य मौर्वद्येन व्याहन्यने-रमनेन्द्रियोझ्वं मनिहानम्, ध्यान-विष्ट . परोपश्चारकरणान्तराय.. विसृचिकादिन्याधि . इंग्रांपय . पुरी-पादिहुतुष्मितं ्वमे. धानूपचयादिना रिगमा. निहा बारी नदाः पक्ष - तावन्मात्रेण रमनेन्द्रियद्यानामम्भवात् . जन्यधादमानिकानि-रन्तरितर्युत्तरसुमपरिमलादिसदन्याद् झाग्रेन्द्रियरानस्ति भेदर् । न हिनीय , वेबलिन होलेशीप्रारम्भात् प्रान् भ्यानानभुक्तमा , त्य प बदलहाराखीनारातु . नद्रायानस्य च द्रायत्राचातु . पर्याप राजाः तोऽपि बाय नैतरिष्ठ स्यान् । न तृतीय , दर्शाणकरानीस्य ना भगवता भुले . देषमदेषपातमुषदागदसगा । र मार्ग प्रात्मा हिनमिनाहासभ्यवहासम्। च पत्रमः, समस्तिहाइवे वीरवाहरू हार । संबद्ध : रतराविसरः विवासने तरी र राष्ट्रांस अर्थेन, स्ट स्पेषा दा । ज रावर् तरोब भारत रेंग्ये के का कार्या रासम्बन्ता । रासारकोदान , तम् ६ कर्णाम् नारहेन्त्रम्, नीतनः शरमहाजानाम् राभाग्य भागाये । भागानागीरे सा रेटा स स्थानागी

अथ भगवतः सातिशयत्वाद् न तन्नाग्नयं तेपां तद्धेतुः, तार्हे तत एव तन्नीहारस्य मांसचक्षुपामदृश्यत्वाद् न दोपः। सामान्यकेविशिभस्तु विविक्तदेशे तत्करणाद् दोपाभावः। नापि सप्तमाष्टमौ, रिरंसानिद्र-योमोंहनीयकार्यत्वात्, भगवति तु तदभावात्। तन्न कार्यमपि तस्य तेन विरुध्यते। नापि सहचरादि, यतस्तत्सहचरं छदास्यत्वम्, अन्यद् वा निगदेत्?। न तावदाद्यम्, जभयवाद्यविवादास्पदत्वेनासिद्धेः, अस्मदादौ तथादर्शनात्, तत्साहचर्यनियमोपगमे गमनादेरिप तत् सह-चरं स्थात्। अन्यत्तु करवक्त्रचालनादि भवति तत्सहचरम्, न तु केव-ित्त्वेन विरुद्धम्। एवमुत्तरचरादिकमि न केविल्त्वेन विरुध्यते। इति स्थितं कवलाहारसर्वज्ञत्वयोरिवरोधादिति हेतुः सिद्धिवधूसंवन्धवन्धुर इति॥ २७॥

इति भगाणनयतत्त्वालोकालङ्कारे श्रीरत्नप्रभाचार्यविरचि-तायां रत्नाकरावतारिकाल्यलघुटीकायां प्रत्यक्षस्व-रूपनिर्णयो नाम द्वितीयः परिच्छेदः॥



# <sup>अर्हम्</sup> त्र्यथ तृतीयः परिच्छेदः ।

प्रत्यक्षानन्तरं परोक्षं रुक्षयन्ति— अस्पष्टं परोक्षम् ॥१॥

प्राक्स्तितस्पष्टलाभावभ्राजिष्णु यत् प्रमाणं तत् परोक्षं स्क्षिपित-न्यम् ॥ १ ॥

अधैतत् प्रकारतः प्रकटयन्ति-

सारणप्रलभिज्ञानतकी सुमानागमभेदतस्तत् पञ्च-

प्रकारम् ॥ २ ॥

स्पष्टम् ॥ २ ॥ अधेतेषु तावत् स्परणं कारणगोचरस्वस्पैः प्रस्पयन्ति-तत्र संस्कारप्रचोधसंभूतमनुभूतार्थविषयं तिद्त्याकारं वेदनं स्मरणम् ॥ ३ ॥

तत्रेति प्राक्तनेभ्यः संस्कारप्रवोधसंभृतत्वादिना गुणेन स्नरणं नि-द्वीरयन्ति । संस्कारत्यात्मशक्तिविशेषस्य प्रवोधात् फल्दानाभिमुल्य-लक्षणात् संभूतमुत्पन्नमिति कारणनिरूपणम् । अनुभूतः प्रमाणमात्रेण परिच्छिन्नोऽयेश्वेतनाऽचेतनरूपो विषयो यस्येति विषयच्यावर्णनम् । तदि-त्याकारं तदित्युहेस्वन् । तदित्युहेस्वन्ता चास्य योग्यतापेक्षचाऽऽद्या-यि । यावता 'स्मरिस चैत्र । कदमीरेषु वस्त्यामस्तत्र द्वाक्षा भोह्यामटे' इत्यादिस्मरणे तच्छव्दोहेस्यो नोषल्य्यत एव, किन्त्विदं स्मरणं तेषु फरमीरेषु इति ता द्वाक्षा इति तच्छव्दोहस्यमर्हत्येव । नचवं प्रद्य-भिद्यानेऽपि तत्यसद्धः । तस्य स एवायमित्युहेस्यनेस्यस्तान्। इति स्वरूप-प्रतिपारनम् ॥ ३॥

#### अत्रोदाहरन्ति-तत्त्वीर्थकरबिम्बमिति यथा ॥ ४ ॥

तदिति यत् प्राक् प्रत्यक्षीकृतम्, स्मृतम्, प्रत्यिभज्ञातम्, ।वताकतम्, अनुमितम्, श्रुतं वा भगवतस्त्रीर्थकृतो विम्वं प्रतिकृतिः तस्य
परामर्शः; इत्येवंप्रकारं तच्छव्दपरामृष्टं यद्विज्ञानं तत्सर्वं स्मरणिमत्यर्थः ।
ये तु यौगाः स्मृतेरप्रामाण्यमध्यगीपत न ते साधु व्यधिपत । यतो
यत्तावत् केचिदनर्थज्ञत्वादस्याः तदाम्नासिषुः । तत्र हेतुः, 'अभूत् वृष्टिकदेष्यति शकटम् ' इत्याद्यतीतानागतगोचरानुमानेन सव्यभिचार
इत्यनुचित एवोचारियतुम् । परे तु मेनिरे-न स्मृतिः प्रमाणम्; पूर्वानुभवविषयोपदर्शनेनार्थं निश्चिन्वत्या अर्थपरिच्छेदे पूर्वानुभवपारतन्त्र्यात् । अनुमानज्ञानं तृत्पत्तौ परापेक्षं, स्वविषये तु स्वतन्त्रमेव।स्मृतेरिव तस्मात्पूर्वानुभवानुसन्धानेनार्थप्रतीत्यभावात् ।

तदुक्तम्-

"पूर्वविज्ञानविषयं विज्ञानं स्मृतिरिष्यते । पूर्वज्ञानाद्विना तस्याः प्रामाण्यं नावगम्यते ॥ १ ॥ तत्र यत्पूर्वविज्ञानं तस्य प्रामाण्याभिष्यते । तदुपस्थानमात्रेण स्मृतेः स्याचरितार्थता"॥ २ ॥ इति।

तद्यि न पेशलम् । स्मृतेरप्युत्पत्तिमात्रेऽनुभवसन्यपेक्षलात् । तदा-हितसंस्कारात्तदुत्पत्तेः । स्विषयपिरच्छेदं लस्याः स्वातन्त्र्यमेव । ननु नात्र स्वातन्त्र्यम्; अस्याः पूर्वानुभवभावितभावभासनायामेवाभ्युद्यत-त्वात् । एवं तार्हे न्याप्तिप्रतिपादिप्रमाणप्रतिपन्नपदार्थोपस्थापनमात्रे प्रयृत्ते-रनुमानस्यापि कुतस्या स्वातन्त्र्यसङ्गतिः । अथ न्याप्तिप्राहकेणानैयत्येन प्रतिपन्नात्तन्त्रपातो नैयत्यविशेषेणानुमाने परिस्फुरणसंभवात् कृतो न स्वातन्त्र्यमिति चेत्, तर्हि अनुभवे भूयो विशेषशालिन. स्मरणे तु कतिपये-रेव विशेषीर्विशिष्टस्य वस्तुनो भानात् कृतो नास्यापि तत् स्यात्। ननु तेऽपि विशेपास्तावदनुभृतौ प्रत्यभुरेव। अन्यथा स्मरणमेव तन्न स्यात् इति चेत्, नियतदेशोऽपि पावको न्याप्तिप्राहिणि प्रत्यभादेव। अन्यथाऽनुमानमेव तन्न स्यात् इति किन्नु चेत्यसे। अथ तन्न सर्वे सार्वदिकाः सार्विनिकाश्च पावका. पुरफुरः.अनुमाने तु स एवैकश्चकास्तीत्युक्तिमित चेत्, ननूत्तरमि तत्रो-क्सेव मा विस्मार्पीः । ननु न सर्वत्रेव कतिपयविशेपावसायव्याकुलं स्मरणम्; कृचिद्यावदनुभूतरूपादिविशेपमि तस्योत्मत्तेस्ततस्तत्र का गतिरिति चेत्। नेवम्। निहं रूपाद्य एव विशेषा वस्तुनः, किन्तु अनुभूयमानता-ऽपि। न चासो स्मरणे कापि चकास्ति। तस्यापि प्राचीनानुभवस्वभावता-पत्ते.। किन्त्वनुभूततेव भावस्य तत्र भाति। इति सिद्धमनुमानस्येव स्मरणस्यापि प्रामाण्यम्। नच तत्याप्रामाण्येऽनुमानस्यापि प्रामाण्यमुपापादि । संवन्धस्याप्रमाणस्मरणसंदिक्तितस्यानुमानानङ्गत्वान्; संशायितालङ्गवन् । नच प्राक्ष्रवृत्तसंवन्धप्राहिष्रमाणव्यापारोपस्थापनमात्रचरितार्थत्वान्नास्य तत्र प्रामाण्येन प्रयोजनमिति वाच्यम् । अप्रमाणस्य तदुपस्थापनेऽपि सामर्थासंमवान्। किच। अर्थोपलव्यवेद्वेत्वं प्रमाणलक्षणं लक्ष्यांच्छन्दे । तच धारावाहिप्रत्यसस्येवास्याप्यभूणमीद्व्यत एवति किमन्ये-रसत्प्रलेपिति ॥ ४॥

अय कारणादिभिः प्रत्यभिज्ञानं ज्ञापयन्ति-

# अनुभवस्मृतिहेतुकं तिर्वगूर्ध्वतासामान्यादिगोचरं संकलनात्मकं ज्ञानं प्रसमिज्ञानम् ॥ ५ ॥

अनुभवश्च प्रमाणापिता प्रतीतिः, स्मृतिश्चानन्तरोक्तेवः; ते हेतुर्यस्रोति कारणोपदेश । तिर्यम्सामान्यं च गवादिषु गोत्वादिखरूपसदृशपिर-णामात्मकम्। ऊर्ध्वतासामान्यं च परापरविवर्त्तव्यापि मृत्स्नादिदृव्यम्; एतदुभयमादिर्यस्य विमदृशपिरणामादेर्धमस्तोमस्य स तिर्यगृर्ध्वतासामा-न्यादिर्गोचरो यस्येति विपयाऽऽख्यानम्। संकळनं विविधत्तधर्मयुक्ततेन वस्तुनः प्रत्यवमर्शनमात्मा स्वभावो यस्येति स्वरूपनिरूपणम्।॥ ५॥ अत्रोदाहरन्ति-

### यथा तजातीय एवायं गोपिण्डः, गोसदृशो गवयः, स एवायं जिनदृत्त इत्यादि ॥ ६॥

अत्र तज्ञातीय एवाय गोषिण्ड इत्यस्मिन् तिर्यक्सामान्योदाहरणे द्रितेंद्रिप गोसहरो गवय इति यस्त्रेंबोदाहरणान्तरं तन्नेयायिकवदा- महिनमहार्थम् । तस्य खळु गोसदृशो गवय इति उपमानमित्यभिमानः। स चायुक्तविधानः। गोविसदृशो महिप इत्यस्य प्रमाणान्तरत्वापत्तेः। अथ गवये गोसदृशो गवय इति विज्ञानं प्रत्यक्षफलमि संज्ञासंज्ञिसंवन्धप्रतिपत्तिरूपे फले प्रमाणान्तराप्रसाध्ये साधकतमत्वात् उपमानतां प्रतिपद्यते, तार्हं महिपे गोविसदृशमिहपोपलक्षणं प्रत्यक्षफलमि तत्रेव तथाविधे फले साधकतमत्वात् प्रमाणान्तरमस्तु। न चेतदुपमानेऽन्तर्भाधितुं शक्यम्। उपमानस्य सादृश्यविपयतया व्यवस्थानात्। प्रस्तुतस्य तु वेसदृश्यव्यवसायकत्वात्। नच वेसदृश्यवसायस्य संज्ञा-सांजिसंवन्धप्रतिपत्तिसाधकतमत्वमसिद्धम्। यतः समिह्यमाह्यीमण्डले कापि विपिनम्प्रदेशेऽनच्छायां छायायां रोमन्थायमाने नालिकरद्वीपवासी कश्चित् केनचित्त्रेपितस्तद्विपिनप्रतिष्टगोष्ठात् महिपमानयेतिः, सच तज्ज्ञं तमेव पृष्टवान्, कीदृग् महिप इतिः, तेन च गोविसदृशो महिप इत्युक्ते तद्विपिनगोष्ठं प्राप्त आप्तातिदेशवाक्यस्मरणसह्कारी यमेव गोभ्यो विसदृशं पशुं पश्चित, तमेव महिपश्चद्वाच्यतया प्रतिपद्यत इति कः प्रतिविशेषो दृयोरिष सङ्केतप्रतिपत्ती।

तदुक्तम्-

"उपमानं प्रसिद्धार्थ-साधर्म्यात्साध्यसाधनम् । तद्वैधर्म्यात्प्रमाणं किं स्यान् संज्ञिप्रतिपादनम् <sup>१</sup>"॥१॥ इति ।

यदा वा याद्यगोस्ताद्यगवय इति वाक्याहितसंस्कार. प्रतिपत्ता
तुरङ्गं गोविलक्षणमीक्षमाणो गवयसंज्ञामंवन्धप्रतिपेधं विधत्ते, नाय
गवयवाग्वाच्यः पिण्ड इति; तदा गवयसंज्ञासंवन्धप्रतिपेधमल किमेतत्प्रमाणं स्यान्? तत एवंविधमंवेदनानां सङ्कलात्मकत्या प्रत्यभिज्ञानतेवोपपदाते, अन्यथा तु प्रमाणयत्ता प्रलीयेत । यदेव हि याद्यग् गौस्ताद्यगवय इति तेन शुश्रुवे, तदेव सामान्यतश्चेतिस रफुरति पिण्डे सवन्धप्रतिपत्तिरभृत्; यथा पृथुवुभ्रोदराकारं वृत्तकण्ठं भावं कुम्भं विभावयिरित्याकर्णनात् कुम्भे, ततः कान्तारविद्दारिणोऽस्य गवयसाक्षात्कारे प्राक्तनसामान्याकारसंवन्धसमरणे च स एप गवयज्ञव्दवाच्य इति मञ्चलनाज्ञानरूपं प्रत्यभिज्ञानमुन्मज्ञति, एवं गोविसद्दशो महिष द्व्याद्यपि तथाक्त्य-

लान् प्रतिभिज्ञानमेवेति । मीमांसकोऽप्यनेन सदृश स गौरित्यनिधगतं गवि साद्यमवस्यदुपमानं प्रमाणमाचक्षाणोऽनेन महिषेण विसदृशः स गारित्यनिधगतमहिपवैसदृश्यव्यवसायकस्य प्रमाणान्तरताप्रसङ्गेन पराकरणीयः । सादृश्याभावो वैसदृश्यामित्यभावप्रमाणपारिच्छेच-मेवैतदिति चेत्, वैसहश्याभावः साहश्यमितीदमिप तत्परिच्छेद्यमेव कि न स्यात्। यदि वैसदृश्याभावः सादृश्यं स्यात्, स गाः सदृशो गवयेनेति विधिमुखेन नोल्लिखेदिति चेत्, तदितरत्रापि तुल्यम् । स एवायं जिनदत्त इति तूर्ध्वतासामान्योदाहरणम्। आदिशब्दात् स एवायं विहरनु-मीयते मया, स एवानेनाप्यर्थः कथ्यते इत्यादि समरणसचिवानुमानागमा-दिजन्यम्: तस्मादीर्घे हस्वमणु महन्नेदीयो दवीयो वेदं दूराद्यं तिग्मस्तन्-नपात्सरभीदं चन्दनमिलादि च सङ्कलनमात्रोदाहरणं मन्तव्यम् । अध क्यं प्रत्मिज्ञाप्रामाण्यमगक्यन्त शाक्याः शक्याः शमयितुम्। ते हि प्राहु<sup>. ।</sup>दालितकररुहिगरोरुहिगखरादिवत् सर्वत्र भ्रान्तवेयमिति । अहो ! तर्ककृष्रेणकाकेश्यममीपाम्, एवं हि विहायस्तलावलम्यमानमृगाङ्कमण्डल-युगर्रावलोकिप्रलक्ष्वन् सकल्मिपि प्रलक्षं भ्रान्तिमत् कि न भवेत्। अध लक्षणयुक्ते वाधासम्भवे तहक्षणमेव दूपितं भवति, संकलनं हि प्रत्मि-ज्ञानिवहं तद्युक्तमपि च कररुहादों प्रत्यभिज्ञानमनाध्यतिति तद्वक्षणमेव वाधितम्। प्रत्यक्षे तु यत्र वाधा, न तत्र तह्रक्षणमञ्जूणम् ; क्षणदाप्रियद्वया-वलोकनायामभ्रान्तत्वाभावान्, यत्र तु तद्धूणं न तत्र वाधा, स्तम्भादि-प्रत्यक्षवदिति चेत्, नैवम्। न खलु संकलनमात्रमेव प्रत्यभिज्ञाप्रमाणलक्षण-माचद्महे, किन्तु स्वपरव्यवसायिज्ञानलरूपप्रमाणसामान्यलक्षणसङ्गावे सति यत्सकलनम्, न् च कररुहाद्विद्ने तद्ति । विशिष्टस्य विपर्ययश्च-य-स्यावसायस्याभावादिति कथं लक्षणयुक्तेऽस्मिन्नपि वाधरोधः स्यान्। क्षण-भङ्गुरत्वाद्भावानामैक्यगृहीतिर्श्रान्तिरेवेति चेन् । अत्र तावन् धणभद्ग-भद्ग एवाभङ्गुरमुत्तरम्। अस्तु वा क्षणभद्गस्तयापि नेयतव निःशपप्रत्य-भिज्ञानप्रामाण्यमुत्युंसयितुं शक्यम् । तथाहि-"पदार्थेषु किमेक्यगृहीति-भ्रान्तिनिमित्तिमित्यते ? अपरापरोत्पादुद धुणानां सादृश्यमिति चेन् . कि साद्यमस्ति किञ्चिन् १ तथेति चेन् . कचित्तेन सद्शोऽयमिति प्रतिभद्धा

भगवती भजतामभीछुका, तर्हि प्रामाण्यम्। नास्येव सादृश्यं, विलक्षण-त्वात् खलक्ष्णानामिति चेदिदानीमिप कपलायसे। एवं तर्हि तस्माद् विल-क्षणोऽयमिति प्रत्यभिज्ञा प्रामाण्यमास्तिव्तुवीत । वेलक्षण्यमपि नास्ति, परमाणुप्रचयमात्रलात् समस्तवस्तूनामिति चेत्, नन्वेवमपि तस्माद्यं महान्, अल्पो वा प्रचय इत्यादिप्रत्यभिना भत्रतु प्रामाण्यग्रोभाभारभा-गिनी। प्रचयोऽपि न कश्चित्, नील्पीतादिपरमाणूनामेव तात्त्विकत्वादिति चेत्, अहो ! उत्तमणीकीणेंदुर्गताधमणें इवायं खयं तत्तदुक्तमपलप्यापलप्य । निनड्क्षुर्भिक्षः । यदि हि सादृश्यदिकं न किञ्चिद्स्ति, कथं ताई लयैव उत्तरीचके । विकल्पोत्प्रेक्षा छक्ष्यमस्ति नतु वाह्यं प्राह्ममिति चेत्; नीलपीतादिविशेपोऽपि तथैवास्तु। वहिस्तद्भावे कथं नैयत्येन विकल्पो-हेख इति चेत्; साटस्यादौ कथम्?। वासनातश्चेन्; अन्यत्रापि तत एवास्तु । वासनाया अपि नैयत्येन उद्घोयकं किञ्चित् वहिरेष्टव्यमिति चेत्; को नामात्र परिपन्थी । किन्तु साहत्र्यादिकमपि स्थीकुरु, ततो नीलपीतादिविशेषो वा वाहिस्यज्यताम्, सादृश्यादिकमपि वा मन्यताम्; नान्यथा प्रमाणमुद्राः मृष्यते । सिद्धे चैवं सादृज्यादौ यत्र पूर्वाकारेण संकलनम् , तत्र प्रत्याभिज्ञा प्रमाणम् । अन्यत्र तुप्रत्यक्षमेव । मा भृट् वा वहिः सादृश्यादि तथाप्यनुमानवन् प्रमाणमेवेयम् । नह्यनुमानपरिच्छे-द्यमपि अग्नित्वादिसामान्यं वहिरस्ति तथापि यथा प्रणालिकया तद्विक-ल्पस्याग्न्यादिस्बलक्षणे प्रतिवन्धान् तत्प्रमाणम्, एवं साद्ययादेर-सत्त्वेऽपि सदृशादिखलक्षणे तद्विकल्पस्य प्रतिवन्धात् किं नेयमपि तप-स्विनी तथा स्यात्। अथ अयमनेन सदृश इति प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यक्षं वा। कचिन् किञ्चिटिति ब्रूमः । अनुभृततया परोक्षमायेकं साक्षादिवाध्य-वस्यतः पत्र्यत्रद्यापरं प्रत्यभिज्ञवेयम् । भवति च परोक्षम्यापि साक्षाद्रि-वाध्यवसाये प्रत्यक्षसर्वनाम्ना परामर्शः । एपोऽग्निरनुमीयने; अयमस्य बाक्यम्यार्थ इति । उभयं तु प्रत्यक्षेण लक्षयतः प्रत्यक्षमेवतदिति ॥६॥

तर्कमिष कारणगोचरस्तरूषैः प्ररूपयन्ति— उपलम्मानुपलम्भसम्भवं त्रिकालीकलितमाध्यसाधृन-संवन्याद्यालम्बनं इदमस्मिन् सत्येव भवतीत्याद्या-

## कारं संवेदनमूहापरनामा तर्कः ॥ ७ ॥

उपलम्भानुपलम्भाभ्यां प्रमाणमात्रेण प्रहणाप्रहणाभ्यां सम्भव उत्प-त्तिर्यस्येति कारणकीर्तनम् । त्रिकालीकिलतयोः कालत्रयीवर्त्तिनोः साध्य-साधनयोर्गस्यगमकयोः सम्बन्धोऽविनाभावो व्याप्तिरित्यर्थः । स आदि-र्यस्याशेषदेशकालवर्त्तवाच्यवाचकसंवन्धस्यालम्वनं गोचर. यस्य तत्त-थेति विषयाविष्करणम्। इदमस्मिन् सत्येव भवतीत्यादिशच्दादिदमस्मि-न्नसाति न भवत्येवेत्याकारम्; साध्यसाधनसंवन्धालम्बनम्, एवंजातीयः शन्द एवंजातीयस्यार्थस्य वाचकः; सोऽपि तथाभूतस्तथाभूतस्य वाच्य इत्याकारं बाच्यवाचकभावालम्बनं च सवेदनमिहोपादीयतेति स्वरूपप्र-तिपादनम्। एवंरूपं यहेदनं स तर्क कीर्त्यते. ऊह इति च सज्ञान्तरं लभते। चेतु ताथानताः प्रामाण्यमूहस्य नोहाञ्चिकरे। तेपामशेपशून्यत्वपातका-पत्तिः। आः ! किमिद्मकाण्डकूष्माण्डाडम्बरोड्डामरमभिधीयते।कथं हि तर्कप्रामाण्यानुपनममात्रेणेदशमसमञ्जसमापनीपद्येत ?। जृणु ! श्राव-यामि किल । तकीप्रामाण्ये तावन्नानुमानस्य प्राणाः, प्रतिवन्धप्रतिपन्युपा-यापायान् । तद्भावे न प्रत्यक्षस्यापि । प्रत्यक्षेण हि पदार्थान् प्रतिपद्य प्रमाता प्रवर्त्तमानः क्वचन संवादादिदं प्रमाणिमिति, अन्यत्र तु विसंवा-दादिदमप्रमाणीमिति च्यवस्थायन्धिमावध्नीयात् । न खल्ल्पत्तिमात्रेणव प्रमाणाप्रमाणविवेकः कर्त्तुं शक्यः। तद्दशायां उभयो. सौसदृर्यात्। संवा-ह्विसंवादापेक्षायां च तक्षिश्चये निश्चित एवानुमानोपनिपातः। नचेदं प्रतिदन्धप्रतिपत्ती तर्कस्वरूपोपायापाये । अनुमानाध्यक्षप्रमाणाभावे च प्रामाणिकमानिनस्ते कोतन्छती प्रमेयन्यवस्थापीत्यायाता त्वदीयहृद्यत्येव सर्वस्य जून्यता।सापि वा न प्राप्नोति । प्रमाणमन्तरेण तस्या अपि प्रति-पनुमशक्यत्वादिति, अहो ! महति प्रकटकप्टसङ्कटे प्रविष्टोऽयं तपस्वी किं नाम कुर्चान् । अध~

"धूमाधीर्वहिविद्यानं धूमज्ञानमधीस्तयोः । प्रत्यक्षानुपृत्रमाभ्यामिति पञ्चभिरन्वयः"॥१॥निर्णेष्यते । अनुपत्रम्भोऽपि प्रत्यक्षविशेष एवेति प्रत्यक्षमेव व्याप्रितात्पर्यपर्याद्यो-चनचार्तुयवर्य, कि तर्योपक्रमेणोति चेन् । ननु प्रत्यक्षं तावित्रयतधूमाप्निगो-

चरतया पाक् प्रपुतन । नद्यति जातिस्यि नापन्माती स्थान शहन्मान-मपि तोत्र प्रात्तिति कुनस्यं भूमान्मही । रक्त रगाउभिक्तरणाज्य आंजल भगम् । सहलारभ्वान् विकल्पः सार्वितिकां स्यापि पर्याप्रांति निर्णेत्मिति चेन्: को नामेनं नामंग्न तकीिकल्पयोपटम्भानुपटम्भसम्भातेन म्बीकारान, निन्तु न्यापिप्रतिपत्तानयमेन प्रमाणं कशीकरणीय.। अथ तथाप्रवर्त्तमानोऽयं प्रारुप्रगुत्तप्रत्यक्षव्यापारमेवाभिमुरायनीति तदेव तत्र प्रमाणम् इति नेत्, तार्ह् अनुमानमपि लिद्यमाहिप्रत्यक्षरीत ज्यापार-गागुरायसीति तदेव वैथानस्तेवने प्रमाणम्, नानुमानम् इति किन्न म्यान् । अथ कथमेवं वक्तुं शक्यम् । लिङ्गप्रलाकं कि लिङ्गगोचरमेव, शन्मानं तु साध्यगोचरम् इति कशं तत्तत्व्यापारमामुखयेत्, तार्हे प्रत्यक्षं पुरोवित्तिस्वलक्षणेक्षणक्षणणमेव । तर्कविकल्पस्तु साध्यसाधनसामान्या-वमर्पमनीपीति कथं मोऽपि तद्व्यापार्गुरीपगेन् । अथ मामान्यममा-न्यमेव, असत्त्वाविति कयं तत्र प्रवर्तमानस्तर्कः प्रमाणं स्यात् इति चेन; अनुमानमपि कर्यं स्यान्। तस्यापि सामान्यगोचरलाव्यभिचारान् 'अन्यन् सामान्यलक्षणं सोऽनुमानम्य विषयः' इति धर्म भीतिना कीर्त्तनान्। तत्त्व-तोऽप्रमाणमेवैतद्, न्यवहारेणैवाम्य प्रामाण्यान्, सर्व ण्वायमनुमानानुमे-यन्यवहारो बुद्धारुटेन धर्मधर्मिन्यायेनेति वचनाविति चेत्, तर्कोऽपि तथाऽस्तु। अथ नायं व्यवहारेणापि प्रमाणं, सर्वथा वस्तुसंस्पर्शपरार्मुख-त्वात् इति चेत्, अनुमानमपि तथाऽस्तु । अवस्तुनिर्भाममपि परम्परया पदार्थे प्रतिवन्धान् प्रमाणमनुमानामिति चेत्, किंन तर्कोऽपि । अवस्तुलं च सामान्यस्याचापि केसरिकिशोरवक्रकोटदृष्ट्राङ्कराकर्पायमाणमस्ति । सदृशपरिणामरूपस्यास्य प्रत्यक्षादिपरिच्छेयत्वान् इति तत्त्वत एवानु-मानम्; तर्कश्च प्रमाणं प्रत्यक्षवदिति पापाणरेखा ॥ ७॥

अत्रोदाहरन्ति-

यथा यावान् कश्चिद् धूमः स सर्वो वह्नो सत्येव भव-तीति तस्मिन्नसत्यसौ न भवत्येव ॥८॥

अत्राद्यमुदाहरणमन्वयन्याप्ती, द्वितीयं तु न्यतिरेकन्याप्ती ॥ ८ ॥

#### रत्नाकरावतारिकायुक्तः ।

## अथानुमानस्य लक्षणार्थं तावत् प्रकारौ प्रकाशयन्ति-अनुमानं द्विप्रकारं स्वार्थं परार्थं च ॥ ९ ॥

नन्वनुमानस्याध्यक्षस्येव सामान्यलक्षणमनाख्यायेव कथमादित एव प्रकारकीर्त्तनिमिति चेत् । उच्यते । परमार्थतः स्वार्थस्येवानुमानस्य भावात्, स्वार्थमेव हानुमानं कारणे कार्योपचारात् परार्थ कथ्यते। यद्दक्य-न्ति तत्रभवन्तः "पक्षहेतुवचनात्मकं परार्थमनुमानमुपचारात्" इति । निह गोरूपचरितगोत्वस्य च वाहीकस्येकं लक्षणमित्ति । यत्पुनः स्वार्थेन तुल्य-कक्षतयाऽस्योपादानम्, तद्वादे शास्त्रे चानेनैव व्यवहाराह्रोकेऽपि च प्राये-णास्योपयोगात् तद्वत् प्राधान्यख्यापनार्थम्। तत्र अनु हेतुमहणसंवन्धस्मर-णयो. पश्चान्मीयते परिच्छिचतेऽथोंऽनेनेत्यनुमानम् । स्वस्मै प्रमानुरात्मने इद, स्वस्य वार्थोऽनेनेति स्वार्थम् । स्वाववोधनिवन्धनमित्पर्थः । एव परा-र्थमपि । अत्र चार्वाकश्चचयित—नानुमानं प्रमाणम् ; गौणत्वात् । गौणं हानुमानम्, उपचरितपक्षादिलक्षणत्वात् ।

तथाहि-

"ज्ञातन्ये पक्षधर्मत्वे पक्षो धर्म्यभिधीयते।

व्याप्तिकाले भवेद्धर्मः साध्यसिद्धौ पुनर्द्धयम्"॥१॥ इति ।
अगौण हि प्रमाणं प्रसिद्धम् , प्रत्यक्षविति। तत्रायं वराकश्चार्वाकः स्वास्त्वा जाखां खण्डयन्नियतं भौतमनुकरोति। गौणत्वादिति हि साधनमभिदधानो ध्रुव स्वीकृतवानेवायमनुमानं प्रमाणमिति कथमेतदेव दलयन् १। नच पक्षधमेत्वं हेनुलक्षणमाचदमहे, येन तित्सद्धये साध्यधमेविशिष्टे धर्मिणि प्रसिद्धमपि पक्षत्वं धर्मिण्युपचरेम। अन्यथाऽनुपपत्त्येकलक्षणत्वाद्धेतो । नापि व्याप्तिं पक्षेणैव त्रूमहे, येन तित्सद्धये धर्मे तदारोपयमहि। साध्यधर्मेणैव तद्भिधानात। नन्वानुमानिकप्रतीतौ धर्मविशिष्टो
धर्मी, व्याप्तौ तु धर्मः साध्यमित्यभिधास्यत इत्यकत्र गौणमेव साध्यत्वमिति चन्। मैवम्। उभयत्र मुख्यतद्वश्चणभावेन साध्यत्वस्य मुख्यत्वात्।
तत्किमिह द्वयं साधनीयम्?। सत्यम्। नहि व्याप्तिरपि परस्य प्रतीता, ततस्तत्प्रतिपादनेन धर्मविशिष्टं धर्मिणमयं प्रत्यायनीय इत्यसिद्धं गौणत्वम्। अथ
नोपादीयत एव तत्सिद्धौ कोऽपि हेतुस्तार्हे कथं अप्रमाणिका प्रामाणिकम्यष्टसिद्धिः स्यादिति नानुमानप्रामाण्यप्रतिपेधः साधीयस्तां दधाति।

चरतया प्राक् प्रावृतत् । तद्यदि व्याप्तिरिप तावन्मात्रेव स्यात्तदाऽनुमान-मपि तत्रेव प्रवर्तेतेति कुतस्यं धूमान्महीधरकन्धराऽधिकरणाज्ञुं धूणिल-क्षणम् । तद्वछादभूवान् विकल्पः सार्वत्रिका न्याप्ति पर्याप्नोति निर्णेतुमिति चेत्; को नामैवं नामंस्त तर्कविकल्पस्योपलम्भानुपलम्भसम्भवत्वेन स्वीकारात्, किन्तु व्याप्तिप्रतिपत्तावयमेव प्रमाणं कक्षीकरणीय:। अथ तथाप्रवर्त्तमानोऽयं प्राक्ष्रवृत्तप्रत्यक्षच्यापारमेवाभिमुखयतीति तदेव तत्र प्रमाणम् इति चेत्, ताई अनुमानमपि लिङ्गप्राहिप्रत्यक्षस्येव न्यापार-मामुखयतीति तदेव वैश्वानरवेदने प्रमाणम्, नानुमानम् इति किन्न म्यात्। अथ कथमेवं वक्तुं शक्यम्। लिङ्गप्रत्यक्षं हि लिङ्गगोचरमेव, अनुमानं तु साध्यगोचरम् इति कथं तृत्तद्व्यापारमामुखयेत्, तार्हे प्रत्यक्षं पुरोवार्त्तस्वलक्षणक्षणक्षुण्णमेव । तर्कविकल्पस्तु साध्यसाधनसामान्या-वमर्पमनीपीति कथं सोऽपि तद्व्यापार्युद्दीपयेन् । अथ सामान्यममा-न्यमेव, असत्त्वादिति कथं तत्र प्रवर्तमानस्तर्कः प्रमाणं स्यान् इति चेत्; अनुमानमपि कथं स्यात्। तस्यापि सामान्यगोचरत्वाव्यभिचारात् 'अन्यत् सामान्यलक्षणं सोऽनुमानस्य विषयः' इति धर्मकीर्त्तिना कीर्त्तनान्। तत्त्व-तोऽप्रमाणमेवेतद्, न्यवहारेणेवास्य प्रामाण्यात्, सर्व एवायमनुमानानुमे-यव्यवहारो बुद्धारूढेन धर्मधर्मिन्यायेनेति वचनादिति चेन्; तर्कोऽपि तथाऽस्तु।अथ नायं न्यवहारेणापि प्रमाणं, सर्वथा वस्तुसंस्पर्शपराङ्गुख-त्वात् इति चेत्, अनुमानमपि तथाऽन्तु । अवन्तुनिर्भासमपि परम्परया पदार्धे प्रतिवन्धात् प्रमाणमनुमानामिति चेत्, किंन तर्कोऽपि । अवस्तुत्वं च सामान्यत्याचापि केसरिकिशोरवक्तकोडदृष्ट्राङ्कराकर्पायमाणमस्ति । सदृशपरिणामरूपस्यास्य प्रत्यक्षादिपरिच्छेचलान् इति तस्त्रत एवानु-मानम्; तर्कश्च प्रमाणं प्रत्यक्षवदिति पापाणरेखा ॥ ७॥

अत्रोदाहरन्ति-

यथा यावान् कश्चिद् धूमः स सर्वो वह्नौ सत्येव भव-तीति तस्मिन्नसत्यसौ न भवत्येव ॥८॥

अत्राद्यमुदाहरणमन्वयन्याप्ती, हितीयं तु न्यतिरेकन्याप्ती ॥ ८ ॥

#### रवाकरावतारिकायुक्तः।

## अथानुमानस्य लक्षणार्थं तावत् प्रकारी प्रकागयन्ति-अनुमानं द्विप्रकारं स्वार्थे परार्थं च ॥ ९ ॥

तन्वनुमानस्याध्यक्षस्येव सामान्यलक्षणमनाख्यायेव कथमादित एव प्रकारकीत्तनिमिति चेन् । उच्यते । परमार्थतः स्वार्थस्येवानुमानस्य भावात्, स्वार्थमेव हानुमानं कारणे कार्योपचारान् परार्थ कथ्यते। यद्वस्य-न्ति तत्रभवन्तः "पक्षहेतुवचनात्मकं परार्थमनुमानमुपचारात्" इति । निह गोरुपचरितगोत्वस्य च वाहीकस्येक लक्षणमित्तः । यत्पुनः स्वार्थेन तुल्य-कक्षत्वाऽस्योपादानम्, तद्वादे शास्त्रे चानेनेव व्यवहाराहोकेऽपि च प्राये-णास्योपयोगात् तद्वत् प्राधान्यख्यापनार्थम्। तत्र अनु हेतुप्रहणसंवन्धस्मर-णयोः पश्चान्मीयते परिच्छियतेऽर्थोऽनेनेत्यनुमानम्। स्वस्म प्रमातुरात्मने इदं, स्वस्य वार्थोऽनेनेति स्वार्थम् । स्वाववोधनिवन्धनमित्यर्थः । एवं परा-र्थमपि । अत्र चार्वोकश्चर्यति—नानुमान प्रमाणम् ; गौजत्वात् । गौणं ह्यनुमानम्; जपचरितपक्षादिलक्षणत्वात् ।

तथाहि-

"ज्ञातन्ये पक्षधर्मत्वे पक्षो धर्म्यभिधीयते।

व्याप्तिकाले भवेद्धर्मः साध्यसिद्धौ पुनर्द्धयम्"॥१॥ इति । अनौणं हि प्रमाणं प्रसिद्धम् , प्रदाक्षविदित । तत्रायं वराकञ्चावाकः स्वारूढां जाखां खण्डयित्रयतं भौतमनुकरोति । गौणत्वादिति हि साधनम-भिद्धानो ध्रुवं स्वीकृतवानेवायमनुमानं प्रमाणमिति कथमेतदेव दल्लेयन् । नच पक्षधर्मत्वं हेनुल्ञ्चणमाचद्धमहे, येन तिसद्धये साध्यधमिति शिष्टे धर्मिणि प्रसिद्धमि पक्षत्वं धर्मिण्युपचरेम । अन्ययाऽनुपपत्त्येकल्क्ष्णलाखेतोः । नापि व्याप्ति पक्षेणेव त्रूमहे, येन तिसद्धये धर्मे तदारी-पयेमहि। साध्यधर्मेणेव तद्भिधानात । नन्वानुमानिकप्रतीतौ धर्मिविशिष्टो धर्मा, व्याप्तौ तु धर्मः साध्यमित्यभिधात्यत इत्येकत्र गौणमेव साध्यत्व-मिति चेत्। मैवम्। उभयत्र मुल्यत्वस्थणभावेन साध्यत्वत्य मुल्यत्वात्। तत्तिनिह द्वयं साधनीयम् । सत्यम्। नहि व्याप्तिरिप परस्य प्रतीता, ततस्त-त्प्रतिपादनेन धर्मिविशिष्टं धर्मिणमयं प्रत्यावनीय इत्यसिद्धं गौणत्वम्। अथ नोपादीयत एव तत्सिद्धौ कोऽपि हेतुस्ताई कथं अप्रमाणिका प्रामाणिक-स्यष्टिसिद्धः स्यादिति नानुमानप्रामाण्यप्रतिषेधः साधीयस्तां द्धाति ।

"नान्मानं पमे पत्र हेत्. स चेत् वान्सामाननातातनं स्पात् तदा । नानुमानं पमेत्यत्र हेतुनं चेत्

षात्मामानवात्राधनं स्थात्तरा''॥१॥ इति संपर्केकः ।
कथं वा प्रत्यक्षस्य पामाण्यनिर्णयः १। स्रति पुनर्वशिक्यत्मत्राद्यन्त ।
निर्णियस्मिहि कथं नातुमानवामाण्यम् १। प्रत्योपयम् न-

प्रतानि परोञ्जलभणमनेर्येन प्रमारूपना । प्रतानेऽपि कथं भविष्यति मते तस्य प्रमारूपना ॥९॥ इति । तत्र र्वार्थे ज्यवस्थापयन्ति—

तत्र हेतुग्रहः .सारणकारणकं साध्यविज्ञानं साथ्यविज्ञानं साथ्यविज्ञानं

हिनोत्यन्तर्भावितणि जर्थत्ताद् गमयित परोक्षमर्थिमिति हेतु , अनन्त-रमेत निर्देश्यमाणत्थ्यणन्तस्य प्रत्णं च प्रमाणेन निर्णयः, संबन्धस्मरणं च यथेन संबन्धो व्यादिनामा प्राक् तर्कणाऽतिकि, तथेव पराम्बेन्ते का-रणं यस्य तत्तथा । साध्यस्याद्यास्यमानस्य निशिष्टं सशयादिश्न्यत्तेन झानं स्वार्थमनुमानं मन्तव्यम् ॥१०॥

हेतुम्बरूप निरूपयन्ति-

निश्चितान्यथानुगपत्त्येकलक्षणो हेतुः ॥११॥

अन्यथा साध्यं विना, अनुपपत्तिरेव, न मनागण्युपपत्तिः । प्रयत्नान-न्तरीयकत्वे साध्ये विपक्षेकदेशपृत्तेरिनत्यत्वस्थापि गमकत्वापत्ते. । ततो निश्चिता निर्णोताऽन्यथानुपपत्तिरेवका छक्षण यस्य स तादृशो हेतुर्जेयः। अन्यथाऽनुपपत्तिश्चात्र हेतुप्रक्रमान् साध्यधर्मेणेव सार्ध प्राह्मा । तेन तदितरार्थाऽन्यथाऽनुपपत्ने प्रत्यक्षादिज्ञानेर्नातिव्याप्ति ॥११॥

एतद्वयवच्छेद्यं दर्शयन्ति-

## न तु त्रिलक्षणकादिः॥१२॥

त्रीणि पृक्षपर्मत्व-सपक्षसत्त्व-विपक्षासत्त्वानि लक्षणानि यस्य सौ-गतसम्मतस्य हेतो.।आदिशब्दाद्यागसङ्गीतपश्चलक्षणकहेत्ववरोधः। ते-

#### रवाकरावतारिकायुक्तः।

नाऽवाधितविषयत्वाऽसत्प्रतिपश्चत्वयोरिष तद्धशणत्वकथनान्। तथाहि । विद्विमत्त्वे साध्ये धूमवत्त्वं पक्षस्य प्वतस्य धर्म ,न शद्दे चाश्चुपत्ववदतद्धर्मः। सपश्चे पाकस्थाने सन्, नतु प्राभाकरेण शद्द्यनिद्यत्वे साध्ये श्रावणत्ववत्ततो व्यावृत्तम्। विपश्चे पयस्वति प्रदेशेऽसन्, नतु तत्रव साध्ये प्रमेयत्ववत् तत्र वर्तमानम्। अवाधितविषयम् , प्रद्यक्षागमाभ्यां अवाध्यमानसाध्यत्वाद्, न तु अनुश्यासेजोऽत्वयवी द्रव्यत्वाज्ञलवन्, विप्रेण सुरा पेया द्रवत्वात्तद्वदेवेति वन् ताभ्यां वाधितविषयम्। असत्प्रतिपक्षम् ,साध्यविषरीतार्थोपस्थापकानुमानरिहतम् ,न पुनानद्यः शद्द्योऽनिद्यधमानुपलव्धेरित्यनुमानसमित्वत्तमानत्वः शद्द्यो निद्यधमानुपलव्धेरित्यनुमानि सत्प्रतिपक्षम् , इति लक्ष्यणलक्षितमेवाञ्चणं लिङ्गम्, इति सौगतयौगयोरिभप्रायः। निरपायः॥ १२ ॥

एतदुपपादयन्ति-

#### तस्य हेत्वाभासस्यापि संभवात् ॥१३॥

अनेन अतिन्याप्तिं प्रागुक्तलक्षणस्वाऽऽचल्युः। स रयामः तत्पुत्रत्वात् प्रेट्यमाणेतरतत्पुत्रविद्यत्र समप्रतहृक्षणविक्षणेऽपि हेतुत्वाभावात् । अत्र विपक्षे असत्त्वं निश्चितं नास्ति, निह रयामत्वासत्त्वे तत्पुत्रत्वेन अवर्यनिवर्तनीयमित्यत्र प्रमाणमस्तीति सौगतः। स एवं निश्चितान्य-धानुपपित्तमेव शन्दान्तरोपदेशेन शठः शरणीकरोतीति सेव भगवती लक्षणत्वेनास्तु। यौगस्तु गर्जति—अनौपाधिकस्सम्बन्धो न्याप्तिः। न चायं तत्पुत्रत्वेऽस्ति । शाकाद्याहारपरिणामानुपाधिनवन्धनत्वात्। साधनाऽन्यापकः साध्येन समन्याप्तिकः किलोपाधिरिभधीयते। तथाचात्र शाकाद्याहारपरिणाम इति उपाधिसद्भावात् न तत्पुत्रत्वे विपक्षासत्त्वसम्भव इति । सोऽपि न निश्चितान्यथानुपपत्तरतिरिक्तमुक्तवानिति सवकाऽस्तु। निह अनौपाधिकसम्बन्धे सति किंचिद्वशिष्यते यद्पोहाय शेपलक्षण-प्रणयनमञ्चूणं स्थान्। पक्षधमत्वाभावे रसवतीध्मोऽपि पर्वते सप्नार्विपं गमयेन् इत्यभिद्धानो वाद्यो न बुद्धिमान्। यतः पक्षधमत्वभावेऽपि किं नेप तत्र त गमयेन् १। ननु कांनुकमेतन्, कथं हि नाम पक्षधमत्वापामे रसवतीधर्म सन् धूमो महीध्रकन्यराधिकरणं धनःश्वयं ज्ञापयतु इति चन्;

''नानुमानं प्रमेत्यत्र हेतुः स चेत् कानुमामाननावाधनं स्यात् नदा । नानुमानं प्रमेत्यत्र हेतुनं चेत

कानुमामानतावाधनं स्यात्तवा''॥१॥ इति संपद्ग्लोकः।

करं वा प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यनिर्णयः १। यदि पुनर्गकियासंतारात्तत्र तिर्शियस्तिर्ह् करं नानुमानप्रामाण्यम् १। प्रतापीपराम च-

प्रताक्षेपि परोक्षलक्षणमतेर्येन प्रमारूपता । प्रताक्षेऽपि कथं भविष्यति मते तस्य प्रमारूपता ॥९॥ इति । तत्र सार्थे ज्यवस्थापयन्ति—

तत्र हेतुग्रहः .सारणकारणकं साध्यविज्ञानं स्वार्थम् ॥ १० ॥

हिनोत्यन्तर्भावितणिजर्थत्वाद् गमयित परोक्षमर्थमिति हेतु', अनन्त-रमेव निर्देक्ष्यमाणलक्षणस्तर महणं च प्रमाणेन निर्णयः, संवन्धसारणं च यथेव संवन्धो व्यापिनामा प्राक् तर्कणाऽत्तर्कि, तथेव परामश्रसे का-रणं यस्य तत्तथा। साध्यस्याख्यास्यमानस्य विशिष्टं संशयादिशून्यत्वेन झानं स्वाधमनुमानं मन्तव्यम् ॥१०॥

हेतृस्वरूपं निरूपयन्ति-

निश्चितान्यथानुपपत्त्येकलक्षणो हेतुः ॥११॥

अन्यथा साध्यं विना, अनुपपित्तरेव, न मनागण्युपपितः । प्रयत्नान-न्तरीयकले साध्ये विपक्षेकदेशवृत्तरिनत्यलस्यापि गमकलापत्तेः । ततो निश्चिता निर्णीताऽन्यथानुपपित्तरेवका छक्षणं यस्य स तादृशो हेतुर्ज्ञेयः । अन्यथाऽनुपपित्तश्चात्र हेतुप्रकमात् साध्यधर्मेणव सार्ध प्राह्मा । तेन तिद्तरार्थाऽन्यथाऽनुपपत्रे प्रसक्षादिज्ञानेनीतिव्याप्तिः ॥११॥

एतद्वयवच्छेद्यं दर्शयन्ति-

#### न तु त्रिलक्षणकादिः॥१२॥

त्रीणि पक्षधमेल-सपक्षसत्त्व-विपक्षासत्त्वानि लक्षणानि यस्य सौ-गतसम्मतस्य हेतोः।आदिशन्दाद्यागसङ्गीतपश्चलक्षणकहेत्ववरोधः। ते- नाऽवाधितविषयत्वाऽसत्प्रतिपश्चत्वारिष तद्धशणत्वकथनान्। तथाहि । विह्नमत्त्वे साध्ये धूमवत्त्वं पश्च्य पर्वतस्य धर्मः ,न शद्ये चाश्चपत्ववद्तद्धमः। सपश्चे पाकस्थाने सन् , नतु प्राभाकरेण शद्यनित्यत्वे साध्ये प्रावणत्ववत्ततो व्यावृत्तम्। विपश्चे पयस्वति प्रदेशेऽसन् , नतु तत्रेव साध्ये प्रमेयत्ववन् तत्र वर्तमानम्। अवाधितविषयम् , प्रत्यक्षागमाभ्यां अवाध्यमानसाध्यत्वाद् , न तु अनु ग्णस्ते जोऽवयवी द्रव्यत्वा ज्ञल्वन् , विप्रेण सुरा पेया द्रवत्वात्तद्ददेवेति वन् ताभ्यां वाधितविषयम्। असत्प्रतिपश्चम् ,साध्यविपरीतार्धोपस्थापकानुमानरित्तम् ,न पुनानेत्यः शद्योऽनित्यधमानुपल्य्धेरित्यनुमानसमित्व-तमानेत्यः शद्यो नित्यधमानुपल्य्धेरित्यनुमानि सत्प्रतिपश्चम् , इति लञ्ज्यत्रयपश्चकसद्भावाद् गमकम्। तत् । लश्चणलिश्चतमेवाश्चणं लिङ्गम् , इति सौगतयानयोरिभप्रायः। निरपायः।। १२।।

एतदुपपादचन्ति-

#### तस्य हेत्वाभासस्यापि संभवात् ॥१३॥

अनेन अतिव्याप्ति प्रागुक्तलक्षणस्याऽऽचल्युः। स द्यामः तत्युत्रत्यान् प्रेक्ष्यमाणेतरतत्युत्रविद्यत्र सम्मतहृष्ठणविक्षणेऽपि हेतृत्वाभावान् । अत्र विपक्षे असत्त्वं निश्चितं नास्तिः नाहि द्यामत्वासत्त्वं तत्युत्रत्वेन अवद्यंनिवर्तनीयमित्यत्र प्रमाणमस्तीति सौनतः। स एवं निश्चितान्यः यानुपपित्तमेव झव्यान्तरोपवेशेन शढः शरणीकरोतीति सेव भगवती तक्ष्यात्वेतास्त्व। योगस्तु गर्जति—अनीपाधिकसम्बन्धो व्याप्ति । न पाय तत्युत्रत्वेऽस्ति । शाकायाहारपरिणामागुपाधिनियन्धनत्वात् । साधनाऽच्यापक साध्येन समव्याप्तिकः किलोपाधिरिभर्धायते। तथायात्र शाकाण्यापक्र साध्येन समव्याप्तिकः किलोपाधिरिभर्धायते। तथायात्र शाकाण्याहारपरिणाम इति उपाधिसद्भावान् न तत्युत्रत्वे विषधानन्यसम्भः इति । सोऽपि न निश्चितान्ययानुपपत्तरतिरिक्तुण्यानिति सेवेदारन्तु। निश्चितान्ययानुपपत्तरतिरिक्तुण्यानिति सेवेदारन्तु। निश्चितान्ययानुपपत्तरतिरिक्तुण्यानिति सेवेदारन्तु। निश्चित्रसम्बन्धे सति विचिवविद्यान्यते, यवसात्ययोग्यत्वरम्यस्य स्वति विचिवविद्यान्यते, यवसात्ययोगपत्तरम्यस्य स्वति विचिवविद्यान्यते, यवसात्य देवस्य गमयेन द्यभिवधानो वौद्यो न वृत्तिमान्। यत् पक्षपन्तिवस्य देवस्य गमयेन द्यभिवधानो वौद्यो न वृत्तिमान्। यत् पक्षपन्तिवस्य स्वत्य न सम्वत्वत्वर्थानि सन्ति विद्यस्य स्वत्वर्थानि सन्ति सन्ति सन्ति स्वत्वर्थानि सन्ति पत्ति सन्ति सन्ति

एवं तर्हि जलचन्द्रोऽपि नभञ्चन्द्रं मा।जिज्ञपन्। जलचन्द्रस्य जलधमेत्वान्। अय जलनभर्श्वन्द्रान्तरालवित्तनस्तावतो देशस्त्रेकस्य धर्मित्वेन जलचन्द्रस्य तद्धमेलिनश्चयान् कुतो न तदु ज्ञापकलामिति चेदु; एवं तर्हि रसवती-पर्वतान्तराल्वर्तिवसुन्धराप्रदेशस्य धर्मित्वमस्तु । तथा च महानसभूम-स्वापि पर्वतधर्मतानिर्णयात् जलचन्द्रवत् कथं न तत्र तद्रमहतं स्यान् ?। पस्धर्मता राह्यभयत्राऽपि निमित्तम्;ततो यथाऽसी स्वसमीपदेशे धूमस्य धूमध्वजं गमयतोऽम्लानतनुरास्तो, तथा व्यवहितदेशेऽपि पर्वतादो तद्व-स्पेत्र। अन्यथा जलचन्द्रेऽपि नासी स्याद् । देशव्यवधानान्। अथ नेयमेपात्र गमकलाज्ञम्, किन्तु कार्यकारणभावोऽपि । कार्य च किमपि कीर्रगम् । तारीह् कुपीटजन्मा स्वसमीपप्रदेशमेव धूमकार्यमजीयतुमधीशानः; नभ-अन्द्रस्तु व्याहितवेशमपीति न महानसधूमो महीधरकन्धराकोणचारिण-मासुराक्षणि गमयतीति चेत् , नन्त्रेवं धूमस्तद्देशेनेव पावकेनान्यथानुप-पतः, नीर्चन्द्रमाः पुनरतदेशेनाऽपि नभश्रन्द्रेण, इत्यन्यथाऽनुपपत्तिनि-णेपमा समझानादेव साध्यसिद्धे. संभवात् कि नाम जलाकाशसृगाङ्कमण्ड-त्पन्तराठादेधीमित्वकल्पनाकदर्थनमात्रनिमित्तेन पक्षधर्मतावर्णनेन ? । योगस्याप्येतमेत्र च पक्षधमेलानुपयोगो दर्शनीयः । सपक्षसस्त्रमस्यनौ-पितरम् । सन्तादेरगमकलापत्तेः । यस्त् पक्षाद् नहिन्कृत्य किमपि कुटा-िक ह्यान्त्रयति । तस्यापुर्वे पाण्डित्यप्रकार । कुटस्यापि पटादिवद् निपान दात्पक्तंन पक्षाद्विकारणाऽनुपपत्तेः । तथा च कथमपे निवर्शनतयो-पप्टें (त<sup>े ?</sup> । प्रमाणान्तरात्तर्यत्र क्षणिकृत्वं प्राक्तु प्रसाध्यः निदर्शनतयोपा-वानीमी नेद्, सन् तत्रापिक संपक्षीक्रास्यतं?। सद् क्षणिक वप्रसाधन-पूरे पटाशीन्तरभेषा, नदा द्वीरमनप्रशास्त्रश्वमा। अन्यथा तु न सपक्ष कीत्। यत एव च प्रमाणात् क्षणिकलीसष्टक्तं तुरे प्रकटाते। तत एव क्टॉ.क्ट्युयेन्तंस्विपि प्रकट्यनाम् ,किसपरप्रसाणीपन्यासाठी क्यागर्भा-प्रधालेल भी यस्तु सा यसंत्रान सपत्र इति सपत्र सत्रीयला पर्वाप स्टरसानकीतनसः यत्रवे । तयाहि सपक्षानं मा पर्वतेष्टनयान् पक्षत्वपः इत्य रिक्टेच , चालाका समझनके च्याच्यापितंन पर्यात निगम है भटनक र्यंत्रीत संसरक्यानिजननिजंगा । सन्त्रांत श्रीणराजणानुः

माने सपक्षसत्त्वावसायवेलायामेव साध्यधर्मस्याववोधेनानुमानानर्यक्यान् । पक्षो हि साध्यधर्मवत्तया सपक्षश्चेत् निश्चिक्ये, हेतोश्च तत्र सत्त्वम् , तदा किं नाम पश्चाद्धेतुना साधनीयम्?। किश्च। एवमनेन पक्षं लक्ष्यता "साध्यधर्मसामान्येन समानोऽर्थः सपक्षः" इति दिग्नागस्य,

"अनुमेयेऽय तत्तुल्ये सद्भावो नास्तिताऽसती"

इति धर्मकीर्त्तेश्च वचो निश्चितं विचतमेव स्यात् । योगश्च केवलान्वयव्यतिरेकमनुमानमनुमन्यमानः कथं पश्चलक्षणतां लिङ्गस्य संवाहयेत् ? इति निश्चितान्यथानुपपत्तिरेवैकं लिङ्गलक्षणमक्षूणम् । तत्त्वमेतदेव, प्रपश्चः पुनरयमिति चेन्, तार्हं सागतेनावाधितिवि-पयत्वमसत्प्रतिपक्षत्वं, ज्ञातत्वं च, यागेन च ज्ञातत्वं लक्षणमाल्या-नीयम् । अथ विपक्षान्निश्चितव्यावृत्तिमात्रेणावाधितविपयत्वमसत्प्रति-पक्षत्वं च, ज्ञापकहेत्वधिकारान् ज्ञातत्वं च लञ्धमेवेति चेन्, तार्हं गमक-हेत्वधिकारादशेषमपि लञ्धमेवेति किं शेषेणापि प्रपश्चेनेति ॥१३॥

साध्यविज्ञानीमत्युक्तमिति साध्यमभिद्धति-

अप्रतीतमनिराकृतमभीप्सितं साध्यम् ॥१४॥ 😁

अप्रतीतमनिश्चितम्, अनिराकृतं प्रत्यक्षाद्यवाधितम्, अभीप्सितं सा-ध्यत्वेनेप्टम् ॥१४॥

अप्रतीतत्वं समर्थयन्ते-

शङ्कितविपरीतानध्यवसितवस्तृनां साध्यताप्रति-पत्त्यर्थमप्रतीतवचनम् ॥१५॥

एवंविधमेव हि साध्यम्; अन्यया साधनवफल्यात् ॥१५॥

अनिराकृतत्वं सफल्यन्ति-

प्रत्यक्षादिविरुद्धस्य साध्यत्नं मा प्रसञ्यता-मित्यनिराकृतग्रहणम् ॥१६॥

प्रतक्षीद्विरुद्धस्य धनः स्यादी शैलादेः ॥१६॥

**एवं तर्हि जलचन्द्रोऽपि नभञ्चन्द्रं मा जिज्ञपन्। जलगन्द्रमा जलभंगलान्।** अय जलनभन्निन्द्रान्तरालवित्तनमावतो देशसै हस धर्मितोन जलगन्द्रस तद्धमैत्वनिरचगान् कुनो न तरु आपकलामिति चेदुः एतं तर्हि रमक्ती-पर्वतान्तराहवर्तिवसुन्वरापरेगस्य धर्मित्यमन्तु । तथा च महानमपुम-सापि पर्वतधर्मतानिर्णयान् जलनन्द्रान् कथं नत्तत्र तद्रमक्टां स्यान्?। पभ्रथमेना राह्यभयजाऽपि निमित्तम् : ततो यथाऽसौ रामगीपदेशे प्राप्त भूमातजं गमातोऽस्लानतनुरास्ते, तथा व्यवहितदेशेऽपि पीतादो तरव-होत्। सन्यथा जलनन्द्रेऽपि नासौ स्याद्। देशन्यत्रभानात्। अय नेयमेतात गमकतातम् , किन्तु कार्यकारणभागोऽषि । कार्य च किमपि कीदश्य । तरीर कृषिटजन्मा रासमीपप्रदेशमे । ध्मकारीमजीवितुमधीशानः, नभ-अन्त्रस्तु ज्याकितोशमपीति न महानसपुमी महीधरकन्धराकोणचारिण-माञ्जूभणि गमपतीति चेत् , ननोतं धूमम्तंद्रशेनेत पायकेनात्यथानुप-पत्र , भीरचन्त्रमा पुनरतदेशनाऽपि नभधन्त्रेण, इटान्यथाऽनुपपिनिन-णेपमापम हात्रारेव साध्यसिदेश राभवात् कि नाम जलाकाशम्माङ्गणङ टान्तराटारेपीमित्रकरणनाकवृथेनमात्रनिमित्तेन पक्षप्रमेनावर्णनेन 🥍 । र्यः त्यार्यवर्षेत्र च पदार्थमेनानुपयामा दर्शनीयः । सपक्षसच्चमप्यनी-र्ष (राम् । सर्वादेरसम्बद्धापनेः । सस्तु पक्षाद् नहिर्कृत क्रिमपि पुटी-िरु जन्मत्त्रपति । नम्पान्ते पाणिजनप्रकारः। कुटस्यापि पराधितत्र विचान ल्पार वन पहार्राहरणसम्मादन्यमं । तथा च कथायं निर्देशनयो-षड्यां र १ प्रमाणान्तराचीत क्राणिकत्य ग्राफ प्रसाप्य विद्यानित्याणाः कार्यात्वीतः तत्त् तन् तारापि कः समक्षाक्तिसम्यत् । यति क्षणिकसमामान र्भ पर्यन्तरम्य नग र्भिस्यन्त्रणाक्र्यनम्। अस्ययातु न सपक्ष क 💘 सर एर व पस्थान श्रीनार्यानस्कृतं हुँ प्रारास सम्ब कर्री स्व रूर्व स्वरापित पर श्वानाम् । विषयम् माणीयस्यामा शक्तामार्थाः 5 र % र <sup>१</sup> सन्तु सा य र्तनगत सपन्न इति सपन्न एकपित्रा पक्षमा कर है। है रस व स्थान एटिसपुर रेसा ये उनप्नवानुषय उप , करे १ १ । अन्य स्व वाच्य सम्बद्धा मही तम प्रदेश विवार । 

माने सपक्षसत्त्वावसायवेलायामेव साध्यधर्मस्याववोधेनानुमानानर्थक्यान् । पक्षो हि साध्यधमेवत्तया सपक्षश्चेन् निश्चिक्ये, हेतोश्च तत्र सत्त्वम्, तदा कि नाम पश्चाद्धेतुना साधनीयम्?। किश्च। एवमनेन पक्षं लक्ष्यता ''साध्यधमसामान्येन समानोऽर्थः सपक्षः'' इति दिग्नागस्य,

"अनुमेयेऽध तत्तुल्ये सद्भावो नास्तिताऽसती"

इति धर्मकीर्तेश्च वचो निश्चितं विश्वतमेव स्यात् । यौगश्च केवलान्वयव्यतिरेकमतुमानमनुमन्यमानः कथं पश्चलक्षणतां लिङ्गस्य संवाहयेत् ? इति निश्चितान्यथानुपपत्तिरेवैकं लिङ्गलक्षणमक्षणम् । तत्त्वमेतदेव, प्रपश्च. पुनरयमिति चेत्, तार्हि सौगतेनावाधितवि-पयत्वमसत्प्रतिपक्षत्वं, ज्ञातत्वं च; यौगेन च ज्ञातत्वं लक्षणमाल्या-नीयम् । अथ विपक्षानिश्चितव्यावृत्तिमात्रेणावाधितविषयत्वमसत्प्रति-पक्षत्वं च, ज्ञापकहेत्वधिकारात् ज्ञातत्वं चल्च्धमेवेति चेत्, तर्हि गमक-हेत्वधिकाराद्शेषमि लच्धमेवेति कि शेषेणापि प्रपश्चेनेति ॥१३॥

साध्यविज्ञानीमत्युक्तमिति साध्यमभिद्धति-

अप्रतीतमनिराकृतमभीप्सितं साध्यम् ॥१४॥ भन अप्रतीतमनिश्चितम्, अनिराकृतं प्रत्यक्षाद्यवाधितम्, अमीप्सितं सा-ध्यत्नेनेष्टम् ॥१४॥

अप्रतीतत्वं समर्थयन्ते-

राङ्कितविपरीतानध्यवसितवस्तूनां साध्यताप्रति-पत्त्यर्थमप्रतीतवचनम् ॥१५॥

एवविधमेव हि साध्यम्: अन्यथा साधनवैफल्यात् ॥१५॥ अनिराकृतत्वं सफल्यन्ति-

प्रत्यक्षादिविरुद्धस्य साध्यतं मा प्रसञ्यता-मित्यनिराकृतग्रहणम् ॥१६॥

प्रत्यसादिविरुद्धस्य धनश्चयादौ शैतादेः ॥१६॥

विकल्पं विहाय विश्ववित् कृतोऽपि प्रासिध्यत्। द्वितीये प्रमाणेन प्रत्यक्षादिना,क्षितिधरकन्धरायास्तदानी सवेदनात्। वृतीये तूमाभ्याम्। निह श्रूयमाणादन्येपां देशकालस्वभावव्यविहतध्वनीनां प्राहक किश्वित् तदानी प्रमाणं प्रवर्तत इति विकल्पादेव तेपां सिद्धिः। नतु नास्ति विकल्पसिद्धो धर्मी, तन्मात्रेण सिद्धेः कस्याप्यसंभवात्। अन्यथाऽहंप्रधामिक्या प्रमाणपर्वेपणप्रयासः परीक्षकाणामकक्षीकरणीय एव भवेत्। प्रमाणमूलतायां पुनरेतस्य प्रमाणसिद्धप्रकारणव गतार्थत्वादिति। सोऽयं स्वयं विकल्पसिद्धं धर्मिणभावक्षाणः परोक्तं प्रत्याचक्षाणश्च नियतमुत्तवप्रायते। यदि हि विकल्पसिद्धो धर्मी नास्त्येवः तदा 'नास्ति विकल्पसिद्धो धर्मी, तन्मात्रेण सिद्धेः कस्याप्यसंभवान्' इत्यत्र कथं तमेवावोचधाः १। परापगमाद्यमस्त्येवति चेत्।

"यदि परोपनम प्रमितिस्तदा कथमयं प्रतिपेधविधिभवेन् ।
अथ तथा न तदापि वतोच्यतां कंथमयं प्रतिपेधविधिभवेन् ॥ १॥
तस्मान् प्रमाणान् पृथन्भूताद्दपि विकल्पादिन काचिन्याविधा
सिद्धि । यामनाश्रयता तार्किकेण न क्षेमणासितु शक्यन इति ॥२२॥

जधुना परार्थानुमानं प्ररूपयन्ति-

## पक्षहेतुवचनात्मकं परार्थमनुमानमुपचारात् ॥ २३॥

पक्षतेतुबचनात्मकलं च परार्थातुमानस्य त्युत्पन्नमतिप्रतिपाण्योपक्षणा उत्तेत्तम् । अति पुन्यज्ञमतिप्रतिपाद्यः उपे पणः तु भृमोष्ट्यः । पणः प्रत्यादि हेतुबचनमात्रात्मयमपि तज्ञवति । यह्नयोन नत्स्यं ग भ प्रानः गणाप्तप्तः तस्युत्रे मृत्रितम् । उपलक्षितं तु प्रतायम् । मन्त्रमतिष्र निष्णाः पेश्याः गुण्या-न्तादिबचनात्मयमपि तज्ञवति । यह्नयन्ति " मन्त्रमति मृत्रा गण्या-ह्या-विषयमात्मयपि प्रापे प्याति " हति । पण्यो तुष्यक्षमः च जन्त्र-पत्या सुर्यतः प्रामाण्याऽयोगे स्तति पपद्मार्थात्मुल्यः । त्यारं प्राप्तिः चारादिल्यं । प्रतिपाद्मातं विषयान्यतं तत्य द्वारणं पण्याद्वस्तरः । वार्षे पार्योत्मयार्थाः । प्रतिपाद्यस्य । हि च स्वार्ण्युक्षः । हत्यः व्यक्तव्यक्तिः। । इतिपाद्यस्य । हि च स्वार्ण्युक्षः । हत्यः व्यक्तव्यक्तिः। । इतिपाद्यस्य । हि च स्वार्ण्युक्षः । हत्यः व्यक्तव्यक्तिः। । इतिपाद्यस्य । संप्रति व्याप्तिपुरस्सरं पक्षधमतोपसंहारं तत्पूर्विकां वा व्याप्तिमा-चक्षाणान् भिक्षन् पक्षप्रयोगमङ्गीकारयितुमाहु:-

साध्यस्य प्रतिनियतधर्मिसंबन्धिताप्रासिद्धये हेतोरुप-संहारवचनवत् पक्षप्रयोगोऽप्यवश्यमाश्रयितव्यः ॥२४॥

यथा यत्र धूमस्तत्र धूमध्वज इति हेतोः सामान्येनाधारप्रतिपत्ता-विष पर्वतादिविशिष्टधर्मिधर्मताधिगतये धूमश्चात्रेत्येवं रूपमुपसंहारवच-नमवश्यमाश्रीयते सोगतैः । तथा साध्यधर्मस्य नियतधर्मिधर्मतासिद्धये पक्षप्रयोगोऽप्यवश्यमाश्रयत्तव्य इति ॥२४॥

असुमेवार्थं सोपालम्मं समर्थयन्ते-

त्रिविधं साधनमभिधायैव तत्समर्थनं विद्धानः कः

## <sup>-</sup> खळु न पक्षप्रयोगमङ्गीकुरुते ॥२५॥

त्रिविधं कार्यस्वभावानुपलम्भभेदात्। तस्य साधनस्य समर्थनमसि-द्धतादिन्युदासेन स्वसाध्यसाधनसामर्थ्योपदर्शनम् । निह असमर्थितो हेतुः साध्यसिद्धयङ्गम् । अतिप्रसङ्गात् । ततः पक्षप्रयोगमनङ्गीकुर्वता तत्समर्थनरूपं हेतुमनभिधायैव तृत्समर्थनं विधेयम् ।

"हन्त हेतुरिह जल्प्यते न चेत्, अस्तु कुत्रं स समर्थनाविधिः।। तिर्हि पक्ष इह जल्प्यते न चेत्, अस्तु कुत्रं स समर्थनाविधिः॥१॥ प्राप्यते ननु विवादतः स्फुटं पक्ष एप किमतस्तदाख्यया। तिर्हि हेतुरिप छभ्यते ततोऽनुक्त एव तदसौ समर्थ्यताम् ॥२॥ मन्दमतिप्रतिपात्तिनिमित्तं सौगत! हेतुमथाभिद्धीथाः। मन्दमतिप्रतिपत्तिनिमित्तं तिर्हिन किं परिजल्पिस पक्षम्"॥३॥२५॥ अथ प्रस्रक्षस्यापि पारार्थ्यं समर्थयन्ते—

प्रसक्षपरिच्छिन्नार्थाभिधायि वचनं परार्थे प्रसक्षं,

परप्रसक्षेहेतुलात् ॥ २६॥

यथाऽनुमानप्रतीतोऽर्थः परसै प्रतिपाद्यमानो वचनरूपापत्रः परार्थ-

मनुमानमुच्यते, तथा प्रत्यक्षप्रतीतोऽपि तथैव परार्थे प्रत्यक्षमित्युच्यनाम्। परप्रत्यायनस्योभयत्राप्यविशिष्टत्वादिति ॥ २६ ॥

एतदुहिखन्ति-

यथा पश्य पुरः स्फुरिकरणमणिखण्डमण्डिताभरणभा-

## रिणीं जिनपातिप्रतिमाम् ॥ २७ ॥

व्यक्तमदः । एवं स्मरणादेरिप यथासम्भवं पारार्थ्ये प्रतिपत्तव्यम् । तथा च वदान्त-

"स्यरत्यदो दाशरियभेवन् भवानमुं वनान्ताद्विनताऽपहारिणम्। पर्योधिमावद्धचलज्ञलाविल विलड्ष्य लड्कां निकषा हानिष्यति"॥१॥ ( "परिभावय स एवाऽयं मुनिः पूर्वे नमस्कृतः " इत्यादि ॥२७॥ प्रासङ्गिकमाभिधाय पक्षहेतुवचनात्मकं परार्थमनुनानमिति प्रागुक्तं

समर्थयन्ते— सेटिया-जैन-प्रंपालय, नीकान्रेर पक्षहेतुवचनलक्षणमवयवद्ययम्य पर्पातपत्तरङ्गं न

दृष्टान्तादिवचनम् ॥ २८॥

आदिशब्देनोपनयनिगमनादिप्रहः। एवं च यद् व्याप्युपेतं पक्षधमेतो-पसंहाररूपं सागते , पश्चहेतुदृष्टान्तस्वरूपं भादृशामाकरकापिले , पश्चहेतु-दृष्टान्तोपनयनिगमनलक्षणं नैयायिकवैशेपिकाभ्यामनुमानमान्नायि; तद्पास्तम् । व्युत्पन्नमतीन् प्रति पश्चहेतुवचमोरेवोपयोगान् ॥२८॥

पक्षप्रयोगं प्रतिष्टाप्य हेतुप्रयोगप्रकारं दर्शयन्ति—

हेतुप्रयोगस्तथोपपत्त्यन्यथानुपपत्तिभ्यां द्विप्रकारः ॥२९॥ तथैव साध्यसंभवप्रकारेणवोपपत्तिस्योपपत्ति । अन्यपा साध्या-भावप्रकारेणानुपपत्तिरेवान्यपानुपपत्ति ॥२९॥

अमृ एव खरूपतो निरूपयान्त-

सलेव साध्ये हेतोरुपपत्तिस्तथोपपत्तिः. असति साध्ये

हेतोरनुपपत्तिरवान्यथानुपपत्तिः ॥३ ॥

निगद्ब्यारयानम् ॥६०॥

प्रयोगतोऽपि प्रकटयन्ति-

यथा कृशानुमानयं पाकप्रदेशः सत्येव कृशानुमत्त्वे धूमवत्त्वस्योपपत्तेः, असत्यनुपपत्तेर्वा ॥३१॥

एतद्पि तथैव ॥३१॥

अमुयोः प्रयोगौ नियमयन्ति-

अनयोरन्यतरप्रयोगेणैव साध्यप्रतिपत्तौ द्वितीय-

## प्रयोगस्यैकत्रानुपयोगः ॥३२॥

अयमर्थः-प्रयोगयुग्मेऽपि वाक्यविन्यास एव विशिष्यते नार्थः । स चान्यतरप्रयोगेणैव प्रकटीवभूवेति किमपरप्रयोगेण ? इति ॥३२॥

अथ यदुक्तं "न दृष्टान्तादिवचनं परप्रतिपत्तेरङ्गम्" इति । तत्र दृष्टा-न्तवचनं तावित्रराचिकीर्पवस्तद्धि किं परप्रतिपत्त्यर्थ परेरङ्गीिकयेते ?, . किवा हेतोरन्यथानुपपत्तिनिर्णीतये?, यद्वाऽविनाभावस्मृतये ?, इति विक-ल्पेषु प्रथमं विकल्पं तावदूपयान्ति—

न दृष्टान्तवचनं परप्रतिपत्तये प्रभवति, तस्यां पक्षहेतु-वचनयोरेव व्यापारोपलव्धेः ॥३३॥

प्रतिपन्नाऽविस्मृतसंवन्धस्य हि प्रमातुरिग्नमानयं देशो धूमवत्त्वा-न्यथानुपपत्तेरित्येतावतेव भवत्येव साध्यप्रतीतिरिति ॥३३॥ द्वितीयं विकल्पं परास्यन्ति-

नच हेतोरन्यथानुपपत्तिनिणीतये, यथोक्ततर्कप्रमा-णादेव तदुपपत्तेः ॥३४॥

दृष्टान्तवचनं प्रभवतीति योगः ॥३४॥ अत्रैवोपपत्त्यन्तरमुपवर्णयन्ति-

नियतैकाविशेपस्वभावे च दृष्टान्ते साकल्येन व्याप्तेर-योगतो विप्रतिपत्तौ तदन्तरापेक्षायामनवारिथतेर्द्ध-

## निवारः समवतारः ॥ ३५ ॥

प्रतिनियतन्यक्तो हि न्याप्तिनिश्चयः कर्तुमशक्यः। ततो न्यक्यन्तरेषु न्याप्त्यर्थे पुनर्देष्टान्तान्तरं मृग्यम् । तस्यापि न्यक्तिरूपत्वेनापरदृष्टा-न्तापेक्षायामनवस्था स्यात् ॥ ३५ ॥

वृतीयविकल्पं पराकुर्वन्ति-

नाप्यविनाभावसमृतये, प्रतिपन्नप्रतिबन्धस्य व्युत्पन्न-मतेः पक्षहेतुप्रदर्शनेनैव तत्प्रसिद्धेः ॥३६॥

दृष्टान्तवचनं प्रभवतीति योगः ॥३६॥

अमुमेवार्थ समर्थयन्ते-

अन्तर्न्याप्ता हेतोः साध्यप्रतायने राक्तावराक्ती च बहिन्यीतेरुद्धावनं व्यर्थम् ॥३७॥

अयमर्थः-"अन्तर्ग्याप्ते साध्यसंसिद्धिशक्तौ वाह्यर्ग्याप्तेर्वर्णनं वन्ध्यमेव।
अन्तर्ग्याप्ते साध्यसंसिद्ध्यशक्तौ वाह्यर्ग्याप्तेर्वर्णनं वन्ध्यमेव"॥शा
मत्युत्रोऽय वहिर्विक्ति, एवं रूपस्वरान्यथा सुपपत्तेः, इत्यत्र वहिर्व्याप्यभावेऽपि गमकत्वस्य, स श्याम तत्युत्रत्वात्, इतरतत्युत्रवत्; इत्यत्र तु
तद्भावेऽप्यगमकत्वस्योपल्रन्धेरिति॥ ३७॥

जयंतयोः खरूपमाहु:-

पक्षीकृत एव विषये साधनस्य साध्येन व्याप्तिरन्तर्न्या-प्तिरन्यत्र तु वहिन्याप्तिः ॥३८॥ यथाऽनेकान्तात्मकं वस्तु सत्त्वस्य तथैवोपपत्तिरिति, अग्निमानयं देशो धूनवत्त्वात् य एवं स एवं यथा पाकस्थानमिति च ॥३९॥

्डपनयनिगमनयोरिष परप्रतिपत्तौ सामर्थ्य कर्द्ययन्ते-नोपनः चिगमनयोरिष परप्रतिपत्तौ सामर्थ्य पक्षहे-तुप्रयोगादेव तस्याः सद्भावात् ॥४०॥ न केवलं दृष्टान्तम्येत्यपेर्थः ॥ ४० ॥

एतदेवाहु:-

## समर्थनमेव परं परप्रतिपत्त्यङ्गमास्तां तद्नतरेण दृष्टान्तादिप्रयोगेऽपि तद्संभवात् ॥४१॥

प्रयुज्यापि हि दृष्टान्तादिकम्, समर्थनं हेतोरवद्यं वक्तव्यम्। इत-रथा साध्यसिद्ध्यसंभवादिति तदेवाभिधीयताम्, कि दृष्टान्तादिवचने-न ? इति ॥४१॥

<u>च्युत्पन्नानाश्रित्य परार्थानुमानमभिधाय मन्दमतीनुद्दिर्य</u> तत् प्रप<del>श्</del>वयन्ति-

## मन्दमतींस्तु व्युत्पाद्यितुं दृष्टान्तोपनयनिगम-नान्यपि प्रयोज्यानि ॥ ४२ ॥

अपिशन्दात्पक्षहेतू, पक्षादिशुद्धयश्च पश्च माहाः। तत उत्कृष्टं दशा-ऽवयवं परार्थानुमानमित्युक्तं भवति । मध्यमं तु नवावयवादारभ्य यावत् स्यवयवम् । जवन्यं पुनः साधनमात्रोपन्यासस्वरूपम् । प्रतिपाद्यानां मन्दन्यत्पन्नातिन्युत्पन्नत्वात् ।

तदुक्तम्-

"अन्यथाऽनुपपत्त्येकलक्षणं लिज्ञमिष्यते । प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्यानुसारतः"॥१॥ इति ॥४२॥ अय दृष्टान्तं प्रकटयन्ति–

प्रतिबन्धप्रतिपत्तेरास्पदं दृष्टान्तः ॥ ४३ ॥

प्रतिवन्धो व्याप्तिरविनाभावः । तत्मारणसानं महानसादि दृष्टा-

भद्ताऽम्य दर्शयन्ति-

म द्रधा, साधम्यतो वैधर्म्यतश्र ॥ ४४ ॥ ममाना घर्मा यम्याऽमी सघर्मा । विमहशो धर्मी यम्याऽमी निध-मी. नयोमीयः माधर्म्य वैधर्म्य च, नतः ॥ ४४ ॥ आद्यं प्रकारमाहु:-

यत्र साधनधर्मसत्तायामवर्यं साध्यधर्मसत्ता

प्रकारयते, स साधम्यदृष्टान्तः ॥४५॥

यथा यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र विह्नयेथा महानसः ॥१६॥

द्वितीयभेदं दर्शयन्ति-

यत्र तु साध्यामावे साधनस्यावश्यमभावः

प्रदर्शते, स वैधर्म्यदृष्टान्तः ॥४७॥ यथाऽन्यभावे न भवलेव धूमो, यथा जलाराये ॥४८॥

उपनयं वर्णयन्ति-

हेतोः साध्यधर्मिण्युपसंहरणसुपनयः ॥४९॥ यथा धूमश्रात्र प्रदेशे ॥५०॥

निगमनं लक्षयन्ति-

साध्यधर्मस्य पुनिनगमनम् ॥५१॥ साध्यधर्मिण्युपसंहरणमिति योगः॥५१॥ यथा तस्माद्मिरत्र ॥५२॥

पक्षवचनादीनां पूर्वाचार्यप्रवर्तितां संज्ञां कथयन्ति-

एते पक्षप्रयोगादयः पञ्चाप्यवयवसंज्ञ्या कीर्त्यन्ते ॥५३॥

अपिशन्दान् तच्छुद्धीनामप्यवयवसंज्ञा विज्ञेया ॥५२॥ प्रागुक्तमेव हेतुं प्रकारतो दर्शयन्ति— उक्तस्रक्षणो हेतुर्द्धिप्रकारः, उपस्टब्ध्यनुपस्रविधभ्यां

भिचमानलात् ॥५१॥

अथैतयोः साध्यमाहु.-

उपलिब्धिविधिनिषेधयोः सिद्धिनिवन्धन्मनुपलिब्धश्च ॥५५॥ यथा चैतदेवं तथा बस्यते ॥५५॥ विधिमाभिदधति-

विधिः सद्दाः ॥५६॥

सद्सदंशात्मनो वस्तुनो योऽयं सदंशो भावरूपः, स विधिरित्र-भिधीयते ॥५६॥

प्रतिपेधं प्रकटयन्ति-

प्रतिपेघोऽसद्शः ॥५७॥

तादृशस्यैव वस्तुनो योऽयमसद्शोऽभावस्वभावः, स प्रतिषेष्ठ इति गीयते ॥५७॥

अस्येव प्रकारानाहु:-

स चतुर्द्धा प्रागभावः प्रध्वंसाभाव इतरेतराभावो-

ऽत्यन्ताभावश्च ॥५८॥

प्राक् पूर्व वस्तृत्पत्तेरभावः, प्रथ्वंसञ्चासावभावञ्च, इतरस्रेतरस्मिन्न-भावः, अत्यन्तं सर्वदाऽभावः । विधिप्रकारास्तु प्राक्तनेर्नोचिरे । अतः सूत्रकृद्धिरपि नाभिद्धिरे ॥ ५८ ॥

तत्र प्रागभावमाविभीवयन्ति-

यित्रवृत्तावेव कार्यस्य समुत्पत्तिः सोऽस्य प्रागभावः ॥५९॥

यस्य पदार्थस्य निवृत्तावेत्र सत्याम्, न पुनर्रानवृत्ताविषः; आतिच्या-प्रिप्रसक्तेः । अन्यकारस्यापि निवृत्तौ किच्छानोत्पित्तिदर्शनाद्न्यकार-स्यापिज्ञानप्रागभावत्वप्रसङ्गान् । नचेवमपि रूपज्ञानं तित्रवृत्तावेवोत्पचत इति तत्प्रति तस्य तत्त्वप्रसक्तिरिति वाच्यम् । अर्तान्द्रियदर्शिनि नक्तं-चरादे चत्रद्रावेऽपि तद्भावात् । स इति पदार्थः, अस्येति कार्यस्य ॥५९॥

अत्रोदाहरन्ति-

यथा मृत्पिण्डनिवृत्तावेव समुत्पद्यमानस्य घटस्य

मृत्पिण्डः ॥ ६० ॥

प्रध्वंसाभावं प्राहु:-

चदुत्पत्तौ कार्यस्यावस्यं विपत्तिः सोऽस्य प्रध्वंसाभावः॥६१॥

यस्य पदार्थस्योत्पत्तौ सत्यां प्रागुत्पन्नकार्यस्यावश्य नियमेन, अन्यथा-तिप्रसङ्गाद् विपत्तिविघटनम्, सोऽस्य कार्यस्य प्रध्वंसाभावोऽभिधी-यते ॥ ६१ ॥

उदाहरान्त-

यथा कपालकदम्बकोत्पत्तौ नियमतो विपद्यमानस्य

कलशस्य कपालकदम्बकम् ॥ ६२ ॥ इतरेतराभावं वर्णयन्ति-

खरूपान्तरात् खरूपव्यावृत्तिरितरेतराभावः ॥ ६३ ॥

स्वभावान्तरात्रं पुन. स्वस्त्र्रपादेव तस्याभावप्रसक्ते , स्वस्त्रपन्या-वृत्ति. स्वस्वभावन्यवच्छेद इतरेतराभावोऽन्यापोहनामा निगद्यते ॥६३॥ उदाहरणमाहु.—

यथा स्तम्भस्वभावात् कुम्भस्वभावव्यावृत्तिः ॥ ६४ ॥ असन्ताभावमुपीद्गन्ति-

कालत्रयाऽपेक्षिणी हि तादात्म्यपरिणामनिवृत्तिरत्यन्ता-भावः॥ ६५॥

अतीताऽनागतवर्त्तमानरूपकालत्रयेऽपि चाऽसौ तादात्म्यपरिणाम-निवृत्तिरेकत्वपरिणतिव्यावृत्तिः, सोऽत्यन्ताभावोऽभिधीयते ॥ ६५ ॥ निवर्शयन्ति-

यथा चेतनाऽचेतनयोः ॥ ६६ ॥

न खलु चेतनमात्मतस्यमचेतनपुरलात्मकतामचकल्न् कल्याति, कलिप्पिति वा । तचतन्यविरोधान् । नाष्यचेतनं पुरलतस्वं चेतनस्य-रूपताम् । अचेतनत्वविरोधान् ॥ ६६ ॥

अयोपलव्धि प्रकारतो दर्शवन्ति-

उपलन्धेरपि हैविध्यमीवरुद्धोपलिधिविरुद्धोपलिधिक्षाहिण।

न केवलमुपलक्ष्यनुपलिबभ्यां भिरामानतेन हेते। शिर्धाः । अविरुद्धो विरुद्धश्चात्र साध्येन साद्धे द्रष्टक्यः । तत्रससीप विधिति ॥ ६७ ॥

आणाना भेदानाहु:-

तत्राविरुद्धोपलिबधिविधिसिद्धौ पोढा ॥ ६८॥ सन्दर्भाष्यान्त्र-

साध्येनाविरुद्धानां व्याप्यकार्यकारणपूर्वचरोत्तरचर-

## सहचराणामुपलिधः ॥ ६९ ॥

ननी ज्याप्पाडिनिक्दोपलिखं, कार्यांडिनिक्दोपलिशं, कारणाठी कर्मापणिशं, प्राप्तानिकदोपलिशं, उत्तरचराजिकदोपलिशं, महिलां विद्यापणिशं प्रमान स्वानिकदोपलिशं, महिलां । अने हि साध्यं अवस्य परिणांनि चार्यांडिनिकदं व्याप्यादि प्रयत्नानन्तरेषकतादि पर्यं माण नजूनले परिने । अने निभुभाषिन-विधिराद्धो स्वभावकार्यं पर्यं स्वाप्तां स्वानिक कारणां। तत्याप्त्रं प्रयाप्तां स्वाप्तां स्वापतां स्वापतां स्वापतं स्वापतं स्वापतं स्वापतं स्वापतं स्वापतं स्वापतं स्वापतं स्वापतं स

त, पर, ने में बंबरित

त्यकं व्यापात्मा सम्मानानाम्मानिकत्रस्यादेकसाम् यनुः विया स्यापन्यविधिनविधान्यमानेसीनमनभेव विभिष् - स्यापन्यस्य यत्र अवेस्यानिस्य छन्यपस्यास्स्यान

#### कर्य व ॥ ५० ॥

The state of the paper of the state of the s

कुर्वसेव विजातीयं रसलक्षणं कार्यं करोतीति प्राक्तनरूपक्षणात्सजातीयोत्पाद्यरूपक्षणान्तरानुमानं मन्यमानेः सोगतेरनुमतमेव किश्वित्कारणं
हेतुः, यस्मिन् सामर्थ्याप्रतिवन्य , कारणान्तरसाकल्यं च निश्चेतुं शक्यते ।
सथ नैतत् कारणात् कार्यानुमानम् , किन्तु स्वभावानुमानम्दः । ईदृशरूपान्तरोत्पादसम्थेमिदं रूपमीदृशरसजनकलादित्येवं तत्स्वभावभूतस्यैव
त्व्वननसामर्थ्यस्यानुमानादिति चेत् । नन्वेतद्पि प्रतिवन्धाभावकारणान्तरसाकल्यनिर्णयमन्तरेण नोपपद्यत एव । तिन्नश्चयेतु यदि कारणादेव
तस्मात् कार्यमनुमास्यते, तदा किं नाम दुश्चरित चेतस्वी विचारयेत्? ।
एवमस्यत्रच्छाया छत्रादित्यादीन्यव्यभिचारनिश्चयादनुमानान्येवेत्युक्तं
भवि ॥७०॥

अध पूर्वचरोत्तरचरयोः स्वभावकार्यकारणहेलनन्तर्भावाद्गेदान्तर-त्वं समर्थयन्ते-

# पूर्वचरोत्तरचरयोर्न स्वभावकार्यकारणभावौ तयोः कालव्यवहितावनुपलम्भात् ॥७१॥

साध्यसाधनयोस्तादात्न्ये सित स्वभावहेती, तद्वत्पत्ती तु कार्ये कारणे वाऽन्तर्भावो विभाव्येत। न चैते स्तः। तादात्न्यं हि समसमयस्य प्रयत्ना-नन्तरीयकत्वपरिणामित्वादेरुपपन्नम्। तद्वत्पत्तिञ्चान्योऽन्यमव्यवहितस्यैव धूमधूमध्वजादे. समधिगता। न तु व्यवहितकालस्य। अतिप्रसक्तेः॥७१॥ नतु कालव्यवधानेऽपि कार्यकारणभावो भवत्येव, जाप्रद्वोधप्रवोधयोभे-रणारिष्ट्रयोञ्च तथा द्दीनादिति प्रतिज्ञानानं प्रज्ञाकरंप्रतिक्षिपन्ति-

न चातिकान्तानागतयोजीयदशासंवेदनमरणयोः प्रवोधो-त्पातौ प्रति कारणलं, व्यवहितत्वेन निर्व्यापारलात्॥७२॥

अयमर्थः । जाप्रद्शासंवेदनमतीतम्, सुप्तावस्योत्तरकालभाविद्यानं वर्तमानं प्रतिः; मरणं चानागतं ध्रुवावीक्षणादिकमरिष्टं साम्प्रतिकं प्रति व्यवहितत्वेन व्यापारपराङ्मुखम्, इति कथं तत्तत्र कारणत्मवलम्बेत? । निर्व्यापारस्यापि तत्कल्पने सर्व सर्वस्य कारणं स्यान्।।७२॥ हरमेर भारतिन-

स्वव्यापारापेशिणी हि कार्षे प्रति पदार्थस्य कारणतव्यः

वस्था, कुलालस्थेव कलसं प्रति ॥७३॥

अन्वप्रमानिकानियो हि सर्वन कार्यकारणभाव । तौ न कार्यस्य कारणायापारसायपेयावेव मुद्येते । कुम्मस्येव कुम्भकार्य्यापारस्य पेक्साविति ॥७३॥

नतु नातिकान्ताऽनागवणोर्जनिहततोऽपि त्यापारः कथं न स्या वितारिकामभरगन्ति-

न च व्यवहितयोस्तयोर्व्यापारपरिकल्पनं न्याय्यमति-

प्रसक्तेः ॥७१॥

तयोरतिकान्तानागतयोजीमह्शासंत्रेवनमरणयोः ॥७४॥ अतिप्रसक्तिमेत्र भागयन्ति-

परम्पराव्यवहितानां परेपामपि तत्कल्पनस्य निवारियतु-

## मशक्यत्वात्॥ ७५॥

परेपामिप रावणशद्ध चक्रवर्त्यादीनाम्। तत्कल्पनस्य व्यापारकल्पनस्य। भयान्वयव्यतिरेकसमिधगम्यः कार्यकारणभावः। ततो व्यवधानाविशेपेऽपियस्यैव कार्यमन्वयव्यतिरेकावनुकरोति, तदेव तत्कारणम्। अन्यथाऽव्यवधानाविशेपेऽपि किं न काष्ठकृञानुवत्तत्र स्थित एव शर्कराकणिनकरोऽपि धूमकारणं स्यात् ? ततो नातिप्रसङ्ग इति चेत्। नन्वन्वयस्तद्भावे भावः,
स चात्र तावन् नास्त्येव। जाप्रदृशासंवेदनमरणयोरभाव एव सर्वदा तत्कायोत्पादात्। अथ स्वकाले सतोरेव तयोस्तत्कार्योत्पत्तेरन्वयः कथं न स्यादिति चेत्, तर्हीदशोऽयं रावणादिभिरप्यस्यास्त्येव। सत्यम्, अस्त्येव व्यतिरेकस्तु रिक इति चेत्। ननु कोऽयं व्यतिरेकोनाम ? तदभावेऽभाव इति
चेत्, स वर्हि जाप्रदृशासंवेदनादेः कथं स्यात्। तदभाव एव सर्वदा प्रवोधादेभीवात्। स्वकाले त्यभावस्तस्य नास्त्येविति कथं व्यतिरेकः सिद्धिमधिवसेत् ? इति न व्यवहितयोः कार्यकारणभावः संभवति॥ ७५॥

सहचरहेतोरिष खभावकार्यकारणेषु नान्तभीव इति दर्शयन्ति-सहचारिणोः परस्परस्वरूपपरित्यागेन तादात्म्यानुपपत्तेः, सहोत्पादेन तदुत्पत्तिविपत्तेश्च, सहचरहेतोरिष प्रोक्तेषु नानुप्रवेशः ॥ ७६ ॥

यदि हि सहसंचरणशील्योवेस्तुनोस्तादात्म्यं स्यात्, तदा परस्पर-परिहारेण स्वरूपोपलम्भो न भवेत्। अद्य तदुत्पित्तः, तदा पौर्वापर्ये-णोत्पादप्रसङ्गात् सहोत्पादो न स्यात्। न चैवम्। ततो नास्य प्रोक्तेषु स्वभावकार्यकारणेष्वन्तभीवः॥ ७६॥

इदानीं मन्द्रमतिन्युत्पत्तिनिभित्तं साधर्म्यवैधर्म्योभ्यां पश्चावयवां न्याप्याविरुद्धोपङ्ग्धिमुदाहरन्ति-

ध्वनिः परिणितमान् प्रयह्मानन्तरीयकत्वात्, यः प्रयह्मा-नन्तरीयकः स परिणितमान्, यथा स्तम्भो, यो वान परि-णितमान् सन प्रयह्मानन्तरीयको, यथा वान्ध्येयः; प्रय-ह्मानन्तरीयकश्च ध्वनिः, तस्मात्परिणितमानिति व्याप्यस्य साध्येनाऽविरुद्धस्योपलिधः साधम्येण वैधम्येण च॥७७॥

अत्र प्वनिः परिणितमानिति साध्यधमीविशिष्टधर्म्यभिधानरूपा प्रतिहा। प्रयक्षानन्तरीयकत्वादिति हेतुः । यः प्रयक्षानन्तरीयक इत्यादि तु च्याप्तिप्रदर्शनपूर्वो साधर्म्यवधर्म्याभ्यां स्तम्भवान्ध्येयरूपो दृष्टान्तौ । प्रयक्षानन्तरीयकश्च ध्वनिरित्युपनयः। तस्मात्परिणितमानिति निगमनम् । यद्यपि च्याप्यत्वं कार्यादिहेन्नामप्यस्ति, साध्येन च्याप्यत्वान् । तथापि तश्चेद्द विवक्षितम् । किन्तु साध्येन तदास्मीभृतस्याकार्यादिरूपस्य प्रयक्षानन्तरीयकत्वादेः स्तरूपमित्यदोषः ॥ ५७॥

अय कार्योऽविरुद्धोपस्टब्ध्यादीनुदार्रन्ति-

अस्त्यत्र गिरिनिकुझे घनझयो धूमसमुपलम्भादिति कार्यस्य ॥ ७८ ॥ साध्येनाऽविरुद्धस्थोपलिघिरिति पूर्वसूत्रादिहोत्तरत्र चानुवर्तनी-यम् ॥ ७८ ॥

भविष्यति वर्षे तथाविधवारिवाहविलोकनादिति

कारणस्य ॥ ७९ ॥

वथाविधेति सातिशयोन्नतत्वाद्धिमीपेतत्वं गृह्यते ॥७९॥

उदेष्यति मुह्त्तीन्ते तिष्यतारकाः पुनर्वसृद्यदर्श-बादिति पूर्वचरस्य ॥ ८० ॥

तिष्यतारकेति पुष्यनक्षत्रम् ॥८०॥

उद्गुर्मेह्रत्तीत्पूर्व पूर्वफल्गुन्य उत्तरफल्गुनीनामुद्ग-मोपलन्धेरित्युत्तरचरस्य ॥ ८१ ॥

अस्तीह सहकारफले रूपविशेषः समाखाद्यमानर-सविशेषादिति सहचरस्य ॥ ८२ ॥

इयं च साक्षात् पोढाऽविरुद्धोपलिट्धरुक्ता । परम्परयापुनः संभवन्तीयमत्रैवान्तर्भावनीया । तद्यथा, कार्यकार्याऽविरुद्धोपलिट्धः कार्याविरुद्धोपलच्धौ । अभूदत्र कोशः कलशोपलम्भात् इति । कोशस्य हि कार्यः
कुशूलस्तस्य चाविरुद्धं कार्यं कुम्भ इत्येवमन्या अप्येत्रैवान्तर्भावनीयाः ॥८२॥

अधुना विरुद्धोपलव्धिभेदानाहु:-

विरुद्धोपलन्धिरतु प्रतिषेधप्रतिपत्तौ सप्तप्रकारा ॥८३॥

प्रथमप्रकारं प्राक् प्रकाशयन्ति-

तत्राचा स्वभावविरुद्धोपलन्धः॥८४॥

प्रतिषेष्यस्यार्थस्य यः स्वभावः स्वरूपम् , तेन सह यत् साक्षाद्र विरुद्धम् , तस्योपलव्धिः स्वभावविरुद्धोपलव्धः ॥ ८४॥ एतामुदाहरन्ति~ यथा नास्लेव सर्वथैकान्तोऽनेकान्तस्योपलम्भात् ॥८५॥

स्पष्टों हि सर्वयेकान्तानेकान्तयोः साक्षाद्विरोधो भावाऽभावयोरिव।
नन्वयमनुपल्टिघहेतुरेव युक्तः "यावान् कश्चित् प्रतिपेधः स सर्वोऽनुपलन्धः" इति वचनादिति चेत्। तन्मलीमसम्। उपलम्भाभावत्यात्र हेतुलेनानुपन्यासात्। अथ विरुद्धयोः सर्वयेकान्तानेकान्तयोविहिशीतस्पर्शयोरिव प्रथमं विरोधः खभावानुपलञ्च्या प्रतिपन्न इत्यनुपल्टिधमूलस्वात्त्वभावविरुद्धोपल्ट्घेर्नुपल्टिधस्पलं युक्तमेवेति चेत्, तर्हि साध्यधमिणि भूधरादौ, साधने च धूमादावध्यक्षीकृते सतीद्मप्यनुमानं प्रववेत इति प्रत्यक्षमूल्लादिद्मिष प्रत्यक्षं किं न स्वात् १ इति ॥८५॥

विरुद्धोपलक्षेराद्यप्रकारं प्रदृश्ये शेषानाख्यान्ति-

प्रतिषेष्यविरुद्धव्याप्तादीनामुपलव्धयः षट् ॥८६॥

प्रतिपेध्येनार्थेन सह ये साक्षाद्विरुद्धास्तेषां ये व्याप्ताद्यो व्याप्य-कार्यकारणपूर्वचरोत्तरचरसहचरासेपासुपलग्धयः पह् भवन्ति । विरुद्ध-व्याप्तेपलिधः. विरुद्धकार्योपलिधः, विरुद्धकारणोपलिधः. विरु-द्वपूर्वचरोपलिधः, विरुद्धोत्तरचरोपलिधः, विरुद्धसहचरोपलिध-श्चेति ॥८६॥

क्रमेणासामुदाहरणान्याहु:-

विरुद्धन्याप्तोपलन्धिर्यथा नास्तस्य पुंतस्तत्त्वेषु निश्रयस्तत्र सन्देहात् ॥८७॥

अत्र जीवादितस्वगोचरो निश्चयः प्रतिपेध्यः, तद्दिरद्वश्चानिश्चयः, तेन व्याप्तस्य सन्देहस्योपलव्यिः ॥८७॥

विरुद्धकार्योपलन्धिर्यथा न विद्यतेऽस्य क्रोधाद्यप-शान्तिर्वदनविकारादेः ॥८८॥

बद्नविकारस्ताम्तादिः. आदिशब्दाद्धरस्युरणादिपरिम्रह् । अत्र

च प्रतिषेध्यः क्रोधाञ्चपशमः, तिहरुद्धस्तद्नुपशमः, तत्कार्यसः वदनवि-कारादेरुपलन्धिः ॥८८॥

विरुद्धकारणोपलिब्धिर्यथा नास्य महर्षेरसत्यं वचः समस्ति

रागद्देषकालुष्याऽकलङ्कितज्ञानसंपन्नत्वात् ॥८९॥

प्रतिपेध्येन हासत्येन सह विरुद्धं सत्यम्, तस्य कारणं रागद्वेपका-छुप्याकलद्भितज्ञानम्। तत् कुतिश्चत्सूकाभिधानादेः सिद्धात् सत्यं साध-यति। तच सिद्धादसत्यं प्रतिपेधति ॥८९॥

# विरुद्धपूर्वचरोपलिब्धर्यथा नोद्गमिष्यति मुहूर्त्तान्ते पुष्यतारा रोहिण्युद्गमात् ॥९०॥

श्रतिपेध्योऽत्र गुण्यतारोद्गमः, तद्विरुद्धोः मृगशीर्पोदयः, तदनन्तरं पुनर्वस्टूट्यस्येव भावात् । तत्पूर्वचरो रोहिण्युद्यस्तस्योपलन्धः ॥९०॥

# विरुद्धोत्तरचरोपलिधर्यथा नोदगान्मुहूर्तात्पूर्व मृगशिरः पूर्वफल्गुन्युद्यात् ॥९१॥

प्रतिषेध्योऽत्र मृगशीर्षोदयः, तद्विरुद्धो मघोदयः, अनन्तरमाद्रौं-दयादेरेव भावात् । तदुत्तरचरः पूर्वफल्गुन्युद्यस्तस्योपलन्धिः ॥९१॥

# विरुद्धसहचरोपलिधर्यथा नास्यस्य मिथ्याज्ञानं सम्यग्दर्शनात् ॥९२॥

प्रतिपेध्येन हि मिथ्याज्ञानेन सह विरुद्धं सम्यग्ज्ञानम्, तत्सहचरं सम्यग्द्र्शनम् । तच प्राण्यनुकम्पादेः कुतिश्चत् लिङ्गात्प्रसिद्धात्सहचरं सम्यग्द्यानं साधयित । इयं च सप्तप्रकाराऽपि विरुद्धोपलिधः प्रतिपेध्येनार्थेन साक्षाद्विरोधमाश्रिलोक्ता, परम्परया विरोधाश्रयणेन लनेक-प्रकारा विरुद्धोपलिधः संभवन्त्यऽत्रैवाभियुक्तैरन्तभावनीया । उत्त्रथा कार्यविरुद्धोपलिधव्योपकिरुद्धोपलिधः कारणविरुद्धोपलिधिरिति त्रयं स्वभावविरुद्धोपलब्धौ । तत्र कार्यविरुद्धोपलिधर्पथा नात्र देहिनि

दुः खक भणमित सुखोपलम्भादिति । साक्षादत्र सुखदुः खयोविरोधः । मतिपेध्यस्त्रभावेन तु दुः खकारणेन परम्परया। ज्यापकविरुद्धोपलिध्यंधा न सिन्नकर्षादिः प्रमाणमहानलादिति । साक्षादत्र हानलाहानलयोविरोधः। प्रतिपेध्यस्त्रभावेन तु झानलज्याप्येन प्रामाण्येन ज्यविहतः । कारणविरुद्धोपलिध्यंधा नासौ रोमहर्षादिविशेषवान् संमीपवर्तिन पावकविशेपादिति । अत्र पावकः साक्षाद्विरुद्धः शितेन । प्रतिपेध्यस्त्रभावेन तु रोमहर्षादिना शीवकार्येण पारम्पर्येण । ये तु नास्त्रस्य हिमजनितरोमहर्पादिविशेषो धूमात्, प्रतिपेध्यस्य हि रोमहर्पादिविशेपस्य कारणं हिमं तद्विरुद्धोऽप्रिस्तत्कार्यं धूम इस्ताद्यः कारण्विरुद्धकार्थ्योपल्य्याद्यो विरुद्धोपल्यक्षेमेदाः । वे यधासंभवं विरुद्धकार्थ्योपल्य्यादिष्यन्तर्भावन्तीयाः ॥९२॥

सम्प्रतन्पलिधं प्रकारतः प्राहु:-

अनुपलन्धेरिप द्वैरूप्यम्, अविरुद्धानुपलन्धिर्विरुद्धा— नुपलन्धिश्च ॥९३॥

अविरुद्धस्य प्रतिपेध्येनार्थेन सह विरोधमप्राप्तस्यानुपरुध्धिराविरु• द्धाऽनुपरुध्धिः । एवं विरुद्धानुपरुध्धिरापे ॥९३॥ सम्प्रत्यविरुद्धानुपरुधीनिपेधसिद्धौ प्रकारसङ्ख्यामाल्यान्ति-

तत्राविरुद्धानुपलन्धिः प्रतिपेधाववोधे सप्तप्रकारा ॥९१॥

अमृतेव प्रकारान् प्रकटयन्ति-

प्रतिषेध्येनाविरुद्धानां स्वभावन्यापककार्वकारणपूर्वच— रोत्तरचरसहचराणामनुपलन्धः ॥९५॥

एवं च स्वभावातुपरुच्धिः, व्यापकातुपरुच्धिः, कार्यानुपरुच्धिः, अकारणानुपरुच्धिः, पूर्वचरानुपरुच्धिः, उत्तरपरानुपरुच्धिः, सह्चरानु-परुच्धिक्षेति ॥९५॥

वसेणामूरदाहरन्ति-

स्वभावानुपलिधर्थया नास्त्रत्र भृतले कुम्भ उपलिध-

## लक्षणप्राप्तस्य तत्स्वभावस्यानुपलम्भात् ॥९६॥

जपलिधलभ्रणप्राप्तस्येति जपलिधर्मानम्, तस्य लक्षणानि कारणानि चभुरादीनि, तैर्शुपलिधर्लस्यते जन्यत इति यावत् तानि प्राप्तः; जनकः लेनोपलिधकारणान्तर्भावात् स तथा दृश्य इत्यर्थस्तर्गानुपलम्भात्॥९६॥

न्यापकानुपलिधर्यथा नास्यत्र प्रदेशे पनसः पादणानु-पलब्धेः ॥९७॥

कार्यानुपलिधर्यथा नास्त्रनाप्रतिहतशक्तिकं बीजमङ्ग-रानवलोकनात् ॥९८॥

अपनिष्ठतशक्तिकलं हि कार्य प्ररापति । तेन गीनमानेण न न्यभिनारः ॥९८॥

कारणाऽनुपलिधर्यथा न सन्लस्य प्रशमप्रभृतयो भावा-स्तत्त्वार्थश्रद्धानाभावात् ॥९९॥

परामपभूतयो भागा इति अशमसंनेगनिनेवातुक्तमपास्तितपालक्षण-किर्यास्थामिनिया । तस्ता स्थापनिस्थयमप्रश्नेतं तस्यादभागः कृतोऽपि देवद्यास्य तथापः पापक्रमेण सक्ताशास्यद्धांस्तत्तार्पण प्रसक्तार्यस् त्रासः प्रथमाक्षितामना रामयिति ॥९५॥

प्रियमगुण्डिकार्यथा नोतमिम्प्यति मुहूनिते सानि-नक्षत्रं वित्रोदयाद्शीनात ॥१००॥

तः तर तमनुष्ठित्थर्यश्रा नादममतः पूर्वभद्रपदाः मृहः चीत्वनेषु तम्बद्रपदे।द्गमान सम्मातः ॥१०१॥ २८ तम् १८४ पर्वता नास्यस्य सम्यम् ज्ञानं सम्यम्

दर्भनामुक्कत्यः ॥१०मा

इयं च सप्तधाऽप्यनुपलिधः साक्षादनुपलम्भद्वारेण, परम्परया पुन-रेषा सम्भवन्त्यत्रैवाऽन्तर्भावनीया । तथाहि । नास्ति एकान्तिन्त्वयं तत्त्वम्, तत्र क्रमाक्रमानुपलन्धेरिति या कार्यन्यापकानुपलिधः, निरन्व-यतत्त्वकार्यस्यार्थिकियारूपस्य यद्यापकं क्रमाक्रमरूपं तस्यानुपलम्भस-द्वावात्, सा न्यापकानुपलन्धावेच प्रवेशनीया । एवमन्या अपि यथा-सम्भवमास्वेव विशन्ति ॥१०२॥

विरुद्धानुपल्डिय विधिसिद्धौ भेदतो भापन्ते-

विरुद्धानुपलिब्धस्तु विधिप्रतीतौ पञ्चधा॥१०३॥ तानेव भेदानाहु:--

विरुद्धकार्यकारणस्वभावन्यापकसहचरानुपलम्भ-भेदात्॥ १०४॥

विधेयेनार्थेन विरुद्धानां कार्यकारणस्वभावव्यापकसहचराणामनुप-लम्भा अनुपलव्धयस्तेर्भेदो विशेषस्तस्मात् । ततश्च विरुद्धकार्यानु-पलव्धिः, विरुद्धकारणानुपलव्धिः, विरुद्धस्वभावानुपलव्धिः, विरुद्ध-व्यापकानुपलव्धः, विरुद्धसहचरानुपलव्धिश्चेति॥१०४॥

क्रमेणैतासामुदाहरणान्याहु:-

विरुद्धकार्यानुपलन्धिर्यथाऽत्र शरीरिणि रोगातिशयः .

समस्ति, नीरोगव्यापारानुपलव्धेः ॥१०५॥

विधेयस्य हि रोगातिशयस्य विरुद्धमारोग्यम्, तस्य कार्य विशिष्टो व्यापारः.तस्यानुपलव्धिरियम् ॥१०५॥

विरुद्धकारणानुपलिधर्यथा विद्यतेऽत्र प्राणिनि कप्टामिष्ट-संयोगाभावात् ॥१०६॥

अत्र विधेयं वष्टम्, तिष्ठका सुराम्, तस्य वारणं इष्टसयोगः, तस्यानुषत्रश्चिरेया ॥ १०६॥

# विरुद्धस्वभावानुपलिधर्यथा वस्तुजातमनेकान्तात्म• कमेकान्तस्वभावानुपलम्भात् ॥१०७॥

वस्तुजातमन्तरङ्गो वहिरङ्गश्च विश्ववर्ती पदार्थसार्थः। अन्यदेगन्यदे निश्चीयत इत्यन्तो धर्मः, न एकोऽनेकः, अनेकश्चासावन्तश्चानेकान्तः। व आत्मा स्वभावो यस्य वस्तुजातस्य तदनेकान्तात्मकं सदसदाधनेकवर्गाः स्मकमित्यर्थः। अत्र हेतुः एकान्तस्वभावस्य सदसदायन्यतर्थमाववारनः स्वस्पस्यानुपष्टम्भादिति । अत्र विधेयेनानेकान्तात्मकतेन सह विरद्धः सदायेकान्तस्वभावः, तस्यानुपष्टिव्यरसी ॥१००॥

विरुद्धन्यापकानुपलिचर्यया अस्त्यत्र च्छाया, औण्या-नुपलच्चेः ॥१०८॥

विधेयया छायया विरुद्धस्तापः, तद्व्यापक्रमीण्ण्यम्, तन्यानुपष्ट विधिरयम् ॥१०८॥

विरुद्धसहचरानुपलन्धिर्यथा अस्यस्य मिध्याज्ञानं, सम्यग्दर्शनानुपलन्धे: ॥१०९॥

विषेयेन मिथ्याज्ञानेन विरुद्धं सम्यग्ज्ञानम्, तन्सहचरं सम्यग्-दर्शनम्, तस्यानुपछव्यिरेषा ॥१०९॥

इति प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कारे श्रीरत्नप्रभाचार्यविरिचनायां रत्नाकरावतारिकारूयलघटीकायां स्मरणपत्यभिनान-तर्कानुमानस्वरूपनिर्णयस्तृतीयः परिच्लेदः ॥

# <sub>अर्हम्</sub> ऋथ चतुर्थः परिच्छेदः।

संप्रति परोक्षस्य पश्चमप्रकारमागमाल्यं वहु वक्तव्यत्वात् परिच्छेदा-न्तरेणोपदिशन्ति-

### आप्तवचनादाविभूतमर्थसंवेदनमागमः ॥ १ ॥

आप्तः प्रतिपाद्यिष्यमाणस्वरूपः, तद्वचनाज्ञातमर्थज्ञानमागमः। स्नागम्यन्ते मर्योद्याऽत्रबुष्यन्तेऽर्या अनेनेत्यागमः ॥१॥

नतु यद्यर्थसंवेदनमागमः, तर्हि कथमाप्तवचनात्मकोऽसौ सिद्धा-न्तविदां प्रसिद्ध इत्याशङ्कथाऽऽहु.-

#### उपचारादाप्तवचनं च ॥ २ ॥

प्रतिपाद्यज्ञानस्य ह्याप्तवचनं कारणिमिति कारणे कार्योपचारात् तद्-प्यागम इत्युच्यते, अनन्योपायताच्यापनार्थम्। अत्रवं वद्दन्ति काणादाः— शब्दोऽनुमानम्, ज्याप्तिप्रहणवलेनार्थप्रतिपादकत्वाद्, धूमवन्, इति । तत्र हेतोरानुत्ते कृटाकृटकार्पापणिनिरूपणप्रवणप्रत्यश्चेण व्यभिचारः, तथाभूतस्यापि तत्रदाश्चर्यानुमानरूपताऽपायान्। आः! कथं प्रदासं नाम भूता व्याप्तिप्रहणपुरस्तरं पदार्थं परिच्छिन्द्यान् ? उन्मीतितं हि चेहो-चनम्, आतमेव परीक्षकाणां कृटाकृटिववेकेन प्रदास्तिति क व्याप्ति-प्रहणावसर इति चेन्, एतदेवान्यत्रापि प्रतीहि । तथाहि । समुद्यारितश्चेद् ध्विः आतमेव जनस्य शब्दार्थसंवेदनिमिति क व्याप्तिप्रहणावकाश इति । एवं तर्हि नालिकेरद्वीपवासिनोऽपि पनसशब्दान् तद्धंसंवित्तिः स्यादिति चेन्, कि नापरीक्षकस्यापि कार्यापणे वृटाकृटिववेकेन प्रदासोत्यत्तिः ? । अथ यावानेतादशविरोपसमावालितकलेवरः कार्यापणः तावानशेषः वृटो-ऽकृटो वा निष्टद्वनीयस्वयाः इत्युपदेशसाहायकापेशं चश्चरादि तद्विके कौरालंकल्यिति. नचापरीक्षकस्यापं प्राव् प्रावित्तेष्ठित चेन्, तर्हि शब्दोऽपि पावान् पनसशब्दलावान् पनसार्थवाचक इति संवित्तिसहायः तद्यितः

# विरुद्धस्वभावानुपलन्धिर्यथा वस्तुजातमनेकान्तात्म-कमेकान्तस्वभावानुपलम्भात् ॥१००॥

वस्तुजातमन्तरङ्गो वहिरङ्गश्च विश्ववर्ती पदार्थसार्थः। अस्यते गम्यते निश्चीयत इत्यन्तो धर्मः, न एकोऽनेकः, अनेकश्चासावन्तश्चानेकान्तः। स आत्मा स्वभावो यस्य वस्तुजातस्य तदनेकान्तात्मकं सदसदाद्यनेकधर्मान्त्सकिसित्यर्थः। अत्र हेतुः एकान्तस्वभावस्य सदसदाद्यन्यतरधर्मावधारणः स्वरूपस्यानुपलम्भादिति । अत्र विधेयेनानेकान्तात्मकलेन सह विरुद्धः सदाद्येकान्तस्वभावः, तस्यानुपलव्धिरसी ॥१००॥

विरुद्धव्यापकानुपलिधर्यथा अस्त्यत्र च्छाया, औण्या-नुपलच्धेः ॥१०८॥

विधेयया छायया विरुद्धस्तापः, तद्व्यापकमौष्ण्यम्, तस्यानुपरू विधरियम् ॥१०८॥

विरुद्धसहचरानुपलिधर्यथा अस्यस्य मिथ्याज्ञानं, सम्यग्दर्शनानुपलन्धेः ॥१०९॥

विधेयेन मिथ्याज्ञानेन विरुद्धं सम्यग्ज्ञानम्, तत्सहचर सम्यग्-दर्शनम्, तस्यानुपलिधरेपा ॥१०९॥

इति प्रमाणनयतत्त्वालोकाळङ्कारे श्रीरत्नप्रभाचार्यविरचितायां रत्नाकरावतारिकाख्यलघुटीकायां स्मरणपत्यभिज्ञान-तर्कानुमानस्वरूपनिर्णयस्तृतीयः परिच्छेदः ॥

अंग चतुर्थः परिच्हेदः। संप्रति परोक्षस्य पश्चामप्रकारमागमार्थं यहु वक्तव्यत्वात् परिच्छेयाः आस्यचनादाविभूतमधेसंयेदनमागमः॥१॥ आप्त. प्रतिपादियण्यमाणस्यरूपः, तहचनाज्ञातमर्थज्ञानमागमः। न्तरेणोपदिशन्ति-आगम्यन्ते मर्यादयाऽवयुध्यन्तेऽघी अनेनेत्यागम ॥१॥ नतु यहार्थसवेट्नमागम , तर्हि कथमाप्तवचनात्मकोऽसी सिद्धा-उपचारादासवचनं च ॥२॥ न्तविदां असिद्ध इत्याशद्वधाऽऽहः -प्रतिपाद्यज्ञानस्य ह्याप्तवचनं कारणिमिति कारणे कार्योपचारात् तदः खागम इत्युच्यते, अन्त्योपायता त्यापनार्थम्। अत्रैवं वदन्ति काणादाः-प्यागम इत्युच्यपा, ज्यानिमहणवलेनाथेप्रतिपादकलाद, धूमवत्, इति । शब्दोऽतुमानम्, ज्यातिमहणवलेनाथेप्रतिपादकलाद् तथामृतस्यापि तत्प्रदाक्षस्यातुमानरूपताऽपायात्।आः !कथं प्रदासं नाम भूता व्याप्तिमहणपुरस्तरं पदार्थ परिन्छन्यात् ? उन्मीहितं हि चेहार क्रातमेव परीक्षकाणां कूटाकूटिवविकेन प्रत्यक्षमिति क व्याप्ति-चनम्, जातमेव प्रहणावसर इति चेत्, एतदेवान्य त्रापि प्रतीहि । तथाहि । समुचारित घेद ध्वित ; जातमेव जनस्य शृद्धार्थसंवेदनामिति क न्याप्तिग्रहणावकाश इति। ज्यान , जायन जाएज का जुर जात जुर जात जुर जात तह थेसंविति: स्यादिति
एवं तहि तािक के रहीपवासिनोऽपि पनसक व्याप्त तह थेसंविति स्थ यावानेताहशाविशेषसमाकाछितकलेवर, कार्पापण, तावानशेषः कूटो-ज्य नार्यां व्याप्त क्रियं क् ्रहरू र ११ १८० के सम्बद्धां प्रक्षिकस्यायं प्राक्षित्राविद्देते चेत् ,तिह शहदोऽपि कोशहं कहयति, नचापरीक्षकस्यायं प्राक्षित्राहेते वेत् ,तिह शहदोऽपि यावान् पनसशब्दस्तावान् पनसार्थवाचक इति सवित्तिसहायः तत्प्रति-}

# विरुद्धस्वभावानुपलन्धिर्यथा वस्तुजातमनेकान्तात्म-कमेकान्तस्वभावानुपलम्भात् ॥१०७॥

वस्तुजातमन्तरङ्गो वहिरङ्गश्च विश्ववर्ती पदार्थसार्थः। अम्यते गम्यते निश्चीयत इत्यन्तो धर्मः, न एकोऽनेकः, अनेकश्चासावन्तश्चानेकान्तः। स आत्मा स्वभावो यस्य वस्तुजातस्य तदनेकान्तात्मकं सद्सदाद्यनेकधर्मान्त्सकसित्यर्थः। अत्र हेतुः एकान्तस्वभावस्य सद्सदाद्यन्यतरधर्मावधारण-स्वरूपस्यानुपलम्भादिति । अत्र विधेयेनानेकान्तात्मकलेन सह विरुद्धः सद्दिकान्तस्वभावः, तस्यानुपलव्धियस्तो ॥१००॥

विरुद्धन्यापकानुपलिधर्यथा अस्त्यत्र च्छाया, औण्या-नुपलच्धेः ॥१०८॥

विधेयया छायया विरुद्धस्तापः, तद्व्यापकमौष्ण्यम्, तस्यानुपरः विधरियम् ॥१०८॥

विरुद्धसहचरानुपलिधर्यथा अस्यस्य मिथ्याज्ञानं, सम्यग्दर्शनानुपलब्धेः ॥१०९॥

विधेयेन मिथ्याज्ञानेन विरुद्धं सम्यग्ज्ञानम्, तत्सहचरं सम्यग्-दर्शनम्, तस्यानुपलिधरेपा ॥१०९॥

इति प्रमाणनयतत्त्वालोकाळङ्कारे श्रीरत्नप्रभाचार्यविरचितायां रत्नाकरावतारिकारूयलघुटीकायां स्मरणपत्यभिज्ञान-तर्कानुमानस्वरूपनिर्णयस्तृतीयः परिच्छेदः ॥

## <sub>अईम्</sub> अथ चतुर्थः परिच्छेदः।

संप्रति परोक्षस्य पश्चमप्रकारमागमाख्यं वहु वक्तव्यत्वात् परिच्छेदा-न्वरेणोपदिशन्ति-

## आप्तवचनादाविभूतमधेसंवेदनमागमः॥ १॥

आप्तः प्रतिपाद्यिष्यमाणस्त्ररूपः, तद्वचनाज्ञातमर्यद्यानमागमः। सागम्यन्ते मर्याद्याऽत्रबुध्यन्तेऽर्था अनेनेत्यागमः ॥१॥

ननु यद्यर्थसंवेदनमागमः, तर्हि कथमाप्रवचनात्मकोऽसौ सिद्धा-न्तविदां प्रसिद्ध इत्याशङ्कयाऽऽहु:-

#### उपचारादाप्तवचनं च ॥ २ ॥ レ

प्रतिपाद्यज्ञानस्य ह्यापन्यनं कारणिमिति कारणे कार्योपचारात् तद्-प्यागम इत्युच्यते, अनन्योपायताख्यापनार्थम्। अत्रवं वदन्ति काणादाः— इाद्दोऽनुमानम्, व्यापिप्रहणदलेनार्थप्रतिपादकत्वाद्, धूमवन्, इति । तत्र हेतोरानुत्वे कृटाकृटकार्पापणिनिरूपणप्रवणप्रत्यक्षेण व्यभिवारः, तथाभूतस्यापि वट्यद्यस्त्यानुमानरूपताऽपायान्। आः! कथं प्रद्यसं नाम भूता व्याप्तिमहणपुरस्तरं पदार्थं परिच्छिन्द्यान् ? उन्मीटितं हि चेहो-चनम्, कातमेव परीक्षकाणां कृटाकृटिववेकेन प्रद्यक्षमिति क व्यापि-प्रहणावसर इति चेन् . एतदेवान्यत्रापि प्रतीहि । तथाहि । समुचारितश्चेद् ध्विनः क्षातमेव जनस्य इाद्यापसंवेदनामिति क व्याप्तिप्रहणावकाण इति । एवं तर्हि नालिकेरद्वीपवासिनोऽपि पनस्यादान् वद्र्यसंवित्तः स्यादिति चन्, कि नापरीक्षकस्यापि कार्पापणे कृटानूटिववेकेन प्रदक्षोत्पत्तिः ? । अय पावानेताह्याविरोपसमाकाटितकलेवरः कार्पापणः तावानरोषः कृटो-ऽकृटो वा निष्टद्वनीयस्वयाः इत्युपदेशसाहायकापेशं चक्षरादि तद्विकेक कारालं कल्यति. नचापरीक्षकस्याप प्राक्षाविष्ठिति चेन् . तिहे इत्योदि पादान् पनसराव्यक्तान्य पनसार्थवाचक इति संवित्तिसहायः तद्यितः

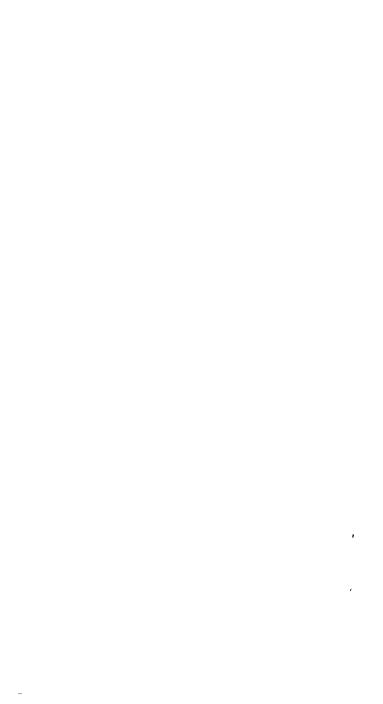

वन्धद्वारेण अर्थप्रत्यायकत्वोपपत्तेः । एतच " खाभाविकसामध्यसम-याभ्यां-" इत्यादि सूत्रे निर्णेष्यते ॥ २ ॥

उदाहरन्ति-

समस्यत्र प्रदेशे रतानिधानं सन्ति रतसानुप्रभृतयः ॥३॥

वक्ष्यमाणलोकिकजनकादिलोकोत्तरतीर्थकराद्यपेक्षया क्रमेणोदाहर-णोभयी ॥ ३ ॥

आप्रस्वरूपं प्ररूपयन्ति-

### अभिधेयं वस्तु यथावस्थितं यो जानीते यथाज्ञानं चाभिधत्ते स आप्तः ॥ ४ ॥

साप्यते प्रोक्तोऽर्थोऽस्मादित्याप्तः। यद्वाः आप्ती रागादिदोपश्चयः सा विद्यते यस्येत्वर्यआदित्वादति आप्तः । जानन्नपि हि रागादिमान् पुमानन्यथाऽपि पदार्थान् कथयेन् तत्वविष्ठत्तये यथानानिनिति । तद्वनम्-

ततुत्तम्-"आगमो ग्राप्तवचनमाप्ति दोपक्षयं विदुः ।

क्षीणदोषोऽनृतं वास्यं न सूयाहेन्त्रसम्भवातः ॥ १॥ इति । ८ अभिधानं च ध्वने परम्परयाऽग्यत्र द्रष्टव्यम्। तेनाध्यविवेयन्त्रातेजः, अहोपर्यानसुरोनः परपर्ययादिचेष्टाविशेषव्योनः वा झट्यस्यक्तातः, परोक्षाणदिषयं विद्यानं परस्योत्पाद्यतिः सोऽग्यात्र इत्युक्तः भर्णतः । स च सर्यसाणः घट्य आगम इति ॥ ४॥

णन्मादगृद्यारे स्वाप्तस्विमन्यात् -

## तस्य हि यचनमविसंवादि भवति ॥ ५॥

यो ति पैरापितासिवपेषी परिशानत्तांना त्युपेश्वनगणः भयति नरपेष नरमात्त्वन पिर्शतारस्य समानि । स्टाप्या प्रको विस्तारस्वर्शनात्व। ततो यो प्रसादश्य , राजसात्र ही स्टाप्यंति । राजसारस्यं मानुसामारणस्यस्ति भदी १६॥

सापमे । वर्षपतिन-

म च हेपा हाँ विकेश हो हो हर । ।



पत् पृत्कुर्वत्सु कोलाहलममी कुर्वन्तीति प्रत्यक्षं प्रादुरिस, तेन चापीस्पेयलपक्षो वाध्यते । अभिन्यिक्तिसद्गावादेवेयं प्रतीतिरिति चेत्,
तर्हि हंसपक्षादिह्सकेष्विप कि नेयं तथा ? इति तेऽिप नित्याः स्यु. ।
वर्णीयिष्यमाणवर्णन्याकिन्यपाकरणं चेहाप्यनुसन्धानीयम्। श्रुतिः पौरुपेयी, वर्णाद्यात्मकत्वात्, कुमारसंभवादिवत्, इत्यनुमानवाधः। पुरुषो
हि परिभान्याभिधेयभावस्थभावं तदनुगुणां प्रन्थवीथी प्रथनाति, तदभावे
कौतस्कृतीयं संभवेत् !। यदि हि शहूसमुद्रमेघादिभ्योऽपूरुषेभ्योऽपि कदाचित् तदात्मकं वाक्यमुपलभ्येत, तदाऽत्रािप संभान्येत, नचैवम्। अथ
वर्णाद्यात्मकत्वमात्रं हेत् चिकीपितं चेत्, तदानीमप्रयोजकम्, वल्मीकस्य कुलालपूर्वकत्वे साध्ये मृद्विकारत्ववत् । अथ लौकिकस्रोकादि<u>वि</u>लक्षणं तत् तर्हि विरुद्धम्; साधनशून्यं चकुमारसंभवादिनिदर्शनम्, तत्रैव
साध्ये विशिष्टमृद्विकारत्ववत्, कृटदृष्टान्तवचेति चेत्। नैतचतुरस्यम् ।
यतस्तन्मात्रमेव हेतुः; न चाप्रयोजकम्, विशिष्टवर्णाद्यात्मकत्वस्यैव काप्यसंभवाद् । दुःश्रवदुर्भणत्वादेस्तु श्रुतिविशेषस्य-

"नांष्ट्रास्त्वाष्ट्रारिराष्ट्रे न, श्राष्ट्रे नादंष्ट्रिणो जनाः। धार्त्तराष्ट्राः सुराष्ट्रे न, महाराष्ट्रे तु नोष्ट्रिणः" ॥१॥ इत्यादौ लौकिकऋोके सिवशेषस्य सद्भावात्। अभ्यधिष्मिह च-"यत् कामारकुमारसंभवभवाद् वाक्यात्र किश्वित् कवित्। वेशिष्ट्यं श्रुतिषु स्थितं तत् इमा. स्युः कर्तृशून्या.कथम्" इति।

"प्रजापतिर्वेद्मेकमासीन्, नाहरासीन्, नरात्रिरासीन्; स तपोऽतप्यत्, तस्मात्तपनःः तपनाध्यारो वेदा अजायन्तः" इति खकर्तप्रतिपादकागमन् वाधः। नतु नायमागमः प्रमाणम्, भूताधीभिधायकत्वान् . कार्य एव द्यार्थे वाचां प्रामाण्यम्, अन्वयव्यतिरेकाभ्यां छोके कार्यान्वितेषु पदार्थेषु पदानां शक्यवगमादिति चेन्। तद्रशीलम्। कुशलोदक्सम्पर्ककर्कशः साधूपास्यान् प्रसङ्ग ह्यादेर्भूतार्थस्यापि शब्दस्य लोके प्रयोगोपलम्भान् । अधात्रापि कार्यार्थतेव, तस्मादत्र प्रवर्तितव्यमित्यवगमादिति चेन् . स तर्धवगम औन् पदिशक्त आपदेशिक आपदेशिकार्थरानी वा भवेन्। न तावदाय . तथाविधोपदेशाः

चणात्। द्वितीयस्तु स्यात्; न पुनस्तत्रोपदेशस्य प्रामाण्यम्, अस्य स्वार्थ-प्रथामात्रचरितार्थत्वात्। प्रतिपादकत्वेनेव प्रभाणानां प्रामाण्यात्। अन्यथा प्रवृत्ताविव तत्साध्यार्थेऽपिप्रामाण्यप्रसङ्गात्।प्रसक्षस्य स्विवक्षितार्थवत् त्तत्साध्यार्थिकियाऽपि प्रमेया भवेत्, तस्मात् पुरुपेच्छाप्रतिवद्केष्ट्तिः प्रवृ-त्तिरस्त्र≰मा वा भूत् , प्रमाणेन पदार्थपरिच्छेदश्चेत् चक्राणः, तावतेव प्रेक्षा-वतोऽपेक्षाबुद्धेः पर्यवसानात्, पुण्यं प्रामाण्यमस्यावसेयम्। यद्वा, अस्तु तस्माद्त्र प्रवर्त्तितव्यामित्यवगमात् कुशलोद्केंत्यादिवाक्यानां प्रामाण्यम्, किंतु तद्वदेव वेदे कर्रिप्रतिपादकागंमस्यापि प्रामाण्यं प्रासाह्वीदेवेति सिद्ध आगमवाधोऽपि । यत्तु कर्त्रस्मरणं साधनम् , तद्विद्देषपणं सविज्ञेषण वा वर्ण्येत । प्राक्तनं, तावत् पुराणकूपप्रासादारामविहारादिभिर्व्याभिचारि, तेपां कर्त्रस्मरणेऽपि पौरुपेयत्वात् । द्वितीयं तु सम्प्रदायान्यवच्छेदे सित कर्त्रस्मरणादिति व्यधिकरणासिद्धम्, कर्त्रस्मरणस्य श्रुतेः अन्यत्राश्रये पुंसि नर्त्तनात्। अथापोरुपेयी श्रुतिः; संप्रदायाज्यव्च्छेदे स्ट्यस्मर्थमाणक-र्नृकलात्, आकाशवत्, इत्यनुमानरचनायामनवकाशा व्यधिकरणासि-द्धिः। मेत्रम्। एत्रमपि विशेषणे सन्दिग्धासिद्धतापत्तेः।तथाहि ।आदिम-तामपि प्रासादादीनां सम्प्रदायो व्यवैच्छिद्यमानो विलोक्यते, अनादेख श्रुतेरव्यवच्छेदी सम्प्रदायोऽद्यापि विद्युत इति मृतकमुष्टिवन्यमन्वका-र्पीत्; तथा च कथं न सन्दिग्धासिद्धं विशेषणम् ?। विशेष्यमायुभयासि-द्धम् ,वादिप्रतिवादिभ्यां तत्र कर्तुः स्मरणात् । ननु श्रोत्रिया. श्रुतो कर्त्तारं सारन्तीति मृपोद्यम् , श्रोत्रियापदादाः खल्वमी इति चेत् , ननु यूयमा-शायमाम्रासिष्ट तावत्, ततो "यो व वेदांश्च प्रहिणोति" इति, प्रजापित. सोगं राजानमन्त्रसृजन् ततस्त्रयो वेदा अन्वसृजन्त" इति च स्वयमेत्र स्यम्य कत्तीरं स्मरयन्तीं श्राति विश्वतामश्रुतामिव गणयन्तो यूयमेव श्रो-त्रियापशदाः किं न स्यात ?। किंच। कण्वमाध्यंदिनतित्तिरिप्रभृतिमुनि-नामाङ्किताः काश्चन शास्ता , तत्कृतत्वादेव, मन्वादिरमृत्यादिवरा । उत्म-ञाना नामां कन्पादा तिहेण्टलान्, प्रकाशितलाहा तित्रामचितेऽनादी काळ उनन्तमुनिनामाद्वितलं तामां स्यान् । जैनाश्च कालागुरमेतन्कर्नारं •सरन्ति । कर्रुविकेषे विप्रतिपत्तिरप्रमाणभैयनस्मारणभिति चेत् । नैत्य।

यतो यत्रैव वित्रतिपत्तिः, तदेवाऽप्रमाणमन्तुः न पुनः कर्नृमात्रस्मरणमपि।

"वेदस्याध्ययनं सर्व गुर्वध्ययनपूर्वकम् । वेदाध्ययनवान्यत्वाद्धुनाऽध्ययनं यथा ॥ १ ॥ अर्तातानागतौ काटौ वेदकारविवर्जितौ । काटतान् , तथ्या काटो वर्त्तमान, समीक्येने" ॥२॥

इति कारिकोक्ते वेदाध्ययनवाच्यत्वकालन्वे अपि हेन् . 'कुरङ्गरुङ्ग-भद्गर कुरङ्गाशीणां चेतः' इति वाच्याध्ययनं गुवेध्ययनपूर्वकम्. एत-प्राप्तयाध्ययनवान्यत्वान्. अधुनातनाष्ययनवन् . अतीतानागतां जाल्यै प्रकाननवाच्यक्तर्वार्जनो, वालत्वान्. वर्चमानकालवन् . इतिवद्ययोग् जपन्यान् . अनाकर्णनीयां सप्रणीनाम् । अधार्याप्तरेपरिचेयत्वनिर्णयो चेपर्य । नथारि – संवाद्यविसंवाददर्शनादर्शनाभ्यां त्यवेद्य निर्णयपुर्वे प्रमाणयेन निरणायि। निर्णयक्षास्य परिष्यके दुराव ।

यम --

"हार्त्र दोषोद्धवरतावयु वस्त्र शेन हिंग निर्माण । सरभाद पाचित्तावयु गुणप्रद्रापण्या ।। सद्युणेरपप्रधानां द्याग संवारणाय्यापः। चेद तु गुणपाय द्याग निर्णेतु सेप द्यापणः । सत्तर देश्याभावाऽपि निर्णेतु द्यापणः । स्वर्णाः । यनप्रभाषे गु सहानो। रोषायाः । । स्वर्णाः । गमग्राहण्यसायन स्वर्णाण्याः । स्वर्णाः ।

तत्र वर्ण वर्णयन्ति-अकारादिः पौद्गलिको वर्णः ॥ ९ ॥ 🎺

पुद्गलैर्भाषावर्गणापरमाणुभिरारच्य पौद्गलिकः । अत्र याझिकाः प्रज्ञापयान्ति-वर्णस्याऽनित्यत्वमेव तावद् दुरुपपादम् , कुतस्तरां पुद्रलारन्ध-त्वमस्य स्वात् ?। तथाहि-स एवायं गकार इति प्रत्यभिज्ञा, शन्दो नित्यः श्रावणत्वाच्छन्दत्ववादित्यनुमानम् , शन्दो नित्यः; पराधे तिहुचार-णान्यधानुपपत्तेरित्यर्थापात्तिश्चेति प्रमाणानि दिनकरकरानिकरनिरन्तरप्र-सरपरामर्शोपजातज्ञम्भाऽऽर्म्भाम्भोजानीव मनः प्रसादमस्य निटात्वमेव योतयन्ति । तदवचम् । यतः प्रत्यभिज्ञानं तावत् कथि चदनित्यत्वेनै-वाऽविनाभावमाभेजानम्, एकान्तैकरूपतायां ध्वने. स एवायमित्याका-रोभयगोचरत्वविरोधात् । कथमात्माने तद्रूपेऽपि स एवाहमिति प्रत्य-भिज्ञेति चेत्। तद्शस्यम्। तस्यापि कथि चदनित्यस्थेव स्वीकारात्। प्रत्यभिज्ञाभासश्चायम्, प्रत्यक्षानुमानाभ्यां वाध्यमानत्वात्, प्रदीपप्रत्य-भिज्ञावत् । प्रलक्षं हि तावदुत्पेदे विपेदे च वागियमिति प्रवर्तते। नच प्रत्यभिज्ञानेनेवेदं प्रसम्धं वाधिष्यत इस्रमिधानीयम्, अस्यानन्यधासि-द्धत्वात् । अभिन्यक्तिभावाऽभावाभ्यामेवेयं प्रतीविरिति चेत्, कुटकट-कटाहकटाक्षादाविप किं नेयं तथा ?। कुम्भकारसुद्गरादिकारणकलाप-च्यापारोपलम्भात् तदुत्पत्तिविपत्तिस्वीकृतौ, तालुवातादिहेतुच्यापारप्रे-क्षणाद् भरेष्वपि तत्स्वीकारोऽस्तु । तालुवातादेराभिन्यक्त्यनभिन्यक्ति-मात्रहेतुत्वे, कुलालादेरिप तदस्तु । नचाभिन्यक्तिभावाऽभावाभ्यां तथा प्रतीतिरूपापादि । दिनकरमरीचिराजीव्यय्यमाने, घनतरितमिरनिकरा-कीर्यमाणे च कुम्भादाबुदपादि व्यपादि चायमिति प्रतीत्यनुत्पत्ते: । तिमिरावरणवेलायामपि स्पार्शनप्रत्यक्षेणास्योपलम्भान तथेयामिति चेन्, यदा ताई नोपलम्भ तदा कि वस्यसि ?। अथ कापि तिमिरादे: तन्->-/ सत्त्वाविरोधित्वावधारणान् सर्वत्रानभिव्यक्तिदशायां तत्सत्त्वं निर्श्वीयत इति चेन्, तात्किमावृतावस्थायां शब्दस्य सत्त्वनिर्णायकं न विश्विन प्रमाणमस्ति १। ओमिति चेन्. तर्हि साधकप्रमाणाभावादसन्वमस्तु। अस्येव प्रत्यभिद्यादिकं तदिति चेन्। न। अस्य प्रत्यक्षनाधिवत्वेनोन्मह्नु-

मंशके । उन्मजनेऽपि व्यक्तिभावाभावयो कुन्भावि गात्रायुक्तव्यक्तः भ्यवमानो न सान्। असि चाराम् , सम्मारनन्यशासि सप्रन्यक्षत्रतिवय ए-वेनि निजीयते। अनिनाः शन्त्रमीद्यमन्यनादिनमेपितन्तान् , सुरादु मादि-विदित्यनुमानवाय । ज्यासकात्रितान्तीव्रतादयः नवाभान्तीति रोत्, किं तत्र त्य जकम् । कोष्ठवायुविशेषा ध्वनय इति चेत् , क्यं तर्रि तद्धर्माणां तेषां शावणप्रत्यक्षे प्रतिभाम स्यान् ? भ्वनीनामशावणलेन तद्वमीणामप्यवाउ-णलान् । न म्बलु मृदुममीरल्डरीनरङ्गयमाणनिष्पद्भपयोभाजनादौ प्रतिविभिन्नतगुरगदिगतलेन तरललमिव मापुर्वमप्यनाक्षुपं चहुःप्रस-क्षेण प्रेक्यते । श्रोत्रपात्य एव कञ्चिद्धः शब्दसा व्यास्तकः, तीव्रला-दिधर्मवान, अनित्यक्षेप्यत उति चेन् । न । तन्येव शब्दलान् । श्रोत्रप्राहालं हि शब्दलभ्रणम्, तह्रभ्रणयुक्तस्य च तस्य ततोऽर्यान्तर-लमयुक्तम् । कि च । कस्य किं कुर्वन्तोऽमी व्यञका ध्वनयो भवेयुः ? । शब्द्म्य, श्रोत्रन्योभयस्य वा संस्कारमिति चेन्, कोऽयं संस्कारोऽत्र ? रूपान्तरोत्पत्तिः, आवरणविपत्तिर्वा । आद्यश्चेन्, कथं न शब्दश्रीत्रयोरनित्यल स्गान् <sup>१</sup> म्बभावान्यत्वरूपतात्तस्य। अय रूपं धर्मः; धर्मधर्मिणोश्च भेदान्, तदुत्पत्तावपि न भावस्वभावान्यत्वमिति चेन्, नतु धर्मान्तरोत्पादेऽपि भावस्यभावोऽजनयद्रूपस्यक्रपस्ताहगेव चेन्; तदा पटादिनेव श्रोत्रेण घटादेरिव ष्वनेर्नोपलम्भः संभवेत् । तत्संवन्धिनस्तस्य करणाद्दोप इति चेत्, स तावन् संबन्धो न संयोगः, तस्वाऽद्रव्यत्वात्। समवायस्तु कयश्चिद्विष्वग्भावान्नान्यो भवितुमहतीति तुद्वात्मकधर्मी-त्यत्तौ धर्मिणोऽपि कयि चढुत्पत्तिरनिवार्या । आवरणापगमः संस्कारः क्षेमकार इति चेत्, स ताई शब्दस्येव संभाव्यते, ततश्चकत्रावरणविगमे समप्रवर्णाऽऽकर्णनं स्यात् । प्रतिवर्णं पृथगावरणमिति यस्यवावरणविर-मणम् , तस्यैवोपलव्धिरिति चेत्। तन्नावितथम्। अपृथग्देशवर्त्तमानैकेन्द्रि-यमाद्याणां प्रतिनियताऽऽवरणाऽऽवार्यत्वविरोधात् । यत् खलु प्रतिनिय-तावरणावार्यम्; तत् पृथग्देशे वर्तमानम्, अनेकेन्द्रियप्राह्यं च दृष्टं, यया घटपटो, यया वा रूपरसाविति । अप्टयग्देशवर्त्तमानैकेन्द्रियप्राह्यत्वादेव च नास्य प्रतिनियतन्य अकन्यङ्गयत्वमृपि। अख् वैतत्तथाऽप्यऽयमाभ-



किः पर्वते पावकं गमयेत् १ घूमत्वसामान्यमेव गमकिमिति चेन्, वाचकमिप सामान्यमेवास्तु। अय शब्दत्वम्, गोशब्दत्वम्, क्रमाभित्यन्यमानगत्वोत्वादिकं वा तद्भवेत्। आद्यपक्षे प्रतिनियतार्थप्रतिपितिने स्यात्, सर्वत्र शब्दत्वस्याविशेषान्। गोशब्दत्वं तु नास्त्येव, गोशब्दव्यक्तेरेकस्याः कस्याश्चित्तदाधारम्ताया असंभवात्, क्रमेण व्यव्यमानं हि वर्णद्वयमेवेतत्। क्रमाभिव्यव्यमानेत्यादिपक्षोऽप्यसंभवी, गतादि-सामान्यस्याविद्यमानत्वात्, सर्वत्र गकारादेरेकत्वात्। अत्रोच्यते। असतु तार्तीर्योकः कल्पः; नच गकारादेरेकत्वात्। अत्रोच्यते। असतु तार्तीर्योकः कल्पः; नच गकारादेरेकत्वात्। अत्रोच्यते। असत्यति चेत्, अकाराद्यशेषवर्णेष्वप्येषोऽस्त्रित्वत्येक एव वर्णः स्यात्। अय यया अयमि गकारः, अयमि गकारः, इत्येकाकारा प्रतीतिः, तथा नाकाराद्यशेषवर्णेष्वपीति चेत्। नैवम्। अयमि वर्णः, अयमि वर्णः, इत्येकप्रत्यवमर्शीत्पत्तेः। सामान्यनिमित्तक एवायमिति चेत्, तर्वि गकारादाविष तथास्तु। अथाकारेकाराद्यो विशेषोऽनुभूयते, न तुगर्गादिगकारादाविष तथास्तु। अथाकारेकाराद्यो विशेषोऽनुभूयते, न तुगर्गादिगकारादेषु, तेषां तुल्यस्थानास्पप्रयत्नादित्वादिति चेत्, एवं तर्विन

"सहर्षे हेपन्ते हरिहरिति हम्मीरहरयः"

इत्यादिहकारात् कण्ठ्याद्विहिजिह्यादिहकारस्य

"ह उरस्यो विह्नजिह्नादी वर्गपश्चमसंयुतः"

इति वचनादुरस्यत्वेन स्थानभेद्प्रतीतेः, ततो भिन्नोऽयं वर्णो भवेत्। नच गकारे नास्ति विशेषावभासः, तीन्नोऽयं मन्दोऽयं गकार इति तीन्नता-दिविशेषस्प्ररणात्। व्यश्वकगतास्तीन्नताद्यः तत्र स्फुरन्तीति चेत्, कृतोन्तरमेतत्। अकारेकारादावण्यनुभूयमानः स स विशेषः तद्गत एवाऽन्तु, तथाचेक एव वर्णः किं न भवेत् १। मा भूद्रा विशेषावभासो गकारेषु भेदावभासस्तु विद्यत एव, वह्वोऽमी गकारा इति प्रतीतेः। भविति च विशेषावभासं विनापि भेदस्फूर्तिः, सप्पराशो गुरुहाधवादिन्विशेषावभासं विनापि तद्भेदस्त्रीतभासवन्। इति सिद्धो गकारभेदः। तथा च तदादिवर्णवर्त्तिसामान्यानामेव वाचकत्वमस्तु। तत्त्वतस्तु गी-शब्दत्वमेव सदशपिरणामात्मकं वाचकम्। कमाभिव्यज्यमानं वर्णद्व-

यमेवेतन्, नेका गोशब्दब्यक्तिरिति च न वान्यम् । नित्यत्वाऽप्रसिद्धा-वदाष्यस्योत्तरस्य कृष्परकोटिमंटद्वितगुडायमानत्वान् । तस्मान् क्रमो-स्पदिष्णुतत्तदृकारादिपर्यायोपहितभाषादृज्यात्मको गोशन्द एव सदृश-परिणामात्मा वाचकोऽस्तु । तथा च क्षीणाऽर्थापत्तिः । अस्त्वनित्यो-ध्वनि , किन्तु नायं पादृष्टिक. संगच्छत इति यागाः सद्गिरमाणाः सप्र-णयप्रणयिनीनामेव गौरवाही. । यतः कोऽत्र हेतु ; स्पर्शशृत्याशयस्वम्, अतिनिविडप्रदेशे प्रवेशनिर्गमयोरप्रतिघात , पूर्व पश्चाचाऽवयवानुपरु-विध , सूक्त्ममूर्त्तद्रव्यान्तराऽप्रेरकत्वं, गगनगुणत्व वा । नाद्यः पक्ष । यतः शब्दपर्यायस्याश्रये भाषावर्गणास्त्पे स्पर्शाऽभावो न तावदनुपल-व्धिमात्रात् प्रसिद्ध्यति, तस्य सन्यभिचारत्वात् । योग्यानुपरुव्धिस्त्व-सिद्धा. तत्र रपशिस्यानुद्भूतत्वेनोपलव्धिलक्षणप्राप्तत्वाऽभावात्, उपल-भ्यमानगन्धाधारद्रव्यवत् । अय धनसारगन्धसारादौ गन्यस्य स्पर्धा-च्यभिचारीनश्चयादत्रापि तन्निणेयेऽप्यनुपलम्भादनुद्भूतत्वं युक्तम्, नेतरत्र, तित्रणीयकाभावान्, इति चेत्, मा भूत्तावत्तित्रणीयकं कि-िचत् । किन्तु पुन्छानामुद्भूतानुद्भूतस्पर्शानामुपछन्धेः शब्देऽपि पौद्रतिकत्वेन परै: प्रणिगद्यमाने, वाधकाभावे च सति सन्देह एव स्यात्, . नत्वभावनिश्चयः, तथा च सन्दिग्धासिद्धो हेतुः । नच नास्ति तन्निर्णा-यकम् । तथाहि-शब्दाश्रयः स्पर्भवान् , अनुवातप्रतिवातयोर्विप्रकृष्टनि-कटशरीरिणोपलभ्यमानाऽनुपलभ्यमानेन्द्रियार्थत्वात्, त्रधाविधगन्धा-धार्द्वव्यवत्, इति । द्वितीयकल्पेऽपि गन्धद्रव्येण व्यभिचारः वर्त्तमान-जात्यकस्तूरिकाकपूरकश्मीरजादिगन्धद्रव्यं हि पिहितकपाटसंपुटाऽपव-रकस्यान्तीवशित, वहिश्च नित्सरित, नचाऽपौद्गिलकम्। अथतत्र सुद्म-रन्ध्रसंभवेनातिनिविडत्वाभावान् तत्त्रवेशनिष्काशौ; अत एव तद्रस्पीय-स्ता, नत्वपावृतद्वारदशायामिव तदेकाणेवत्वम्, सर्वथा नीरन्ध्रे तु प्रदेशे नैतौ सन्भवत इति चेत्, एवं ताई शब्देऽपि सर्वस्य तुल्ययोगक्षेमत्वाद-सिद्धता हेतोरस्तु। पूर्व पश्चाचावयवानुपल्टियः, सादामिनीदामोल्कादि-भिरनेकान्तिकी। सूद्ममूर्त्तद्रव्यान्तराप्रेरकत्वमपि गन्धद्रव्यविशेषसूद्भ-रजाधूमादिभिर्च्यभिचारी । नहि गन्धद्रच्यादिकमपि नसि निविश्मानं

निरंगार्द्ञोद्भित्रज्ञमाधेरकं नेत्यते । गगनगुणतं तामित्रम्। तथाहि । न गगनगुणः जत्यः अम्मज्ञापात्रकात् , स्वागिति। पौद्रतिकत्तिमितः पुनरम्य, जञ्दः पौद्रतिकः, इन्द्रियायेतात्, रूपाः निवदेवेति ॥ ९॥

पदनामये च्याक्तीन्त-

# वर्णानामन्यान्यापेक्षाणां निरपेक्षा मंहतिः पदम्, पदानां तु वाक्यम् ॥ १० ॥

वणीं च वणीक्षेत्रो क्रोपान्, क्रमांनोभने क इत्यानी द्वयोः, गौरि त्यादी बहूनां च वर्णानाम् । अन्योन्यापेशाणाम्, पटार्शे प्रतिपत्तं कर्ने व्यायां परस्परं सह्कारितया स्थितानाम् । निरपेक्षा, पटान्तरवित्वर्णे निर्वित्तितोपकारपराष्मुर्या, संहितेमेलकः । पट्मिभवीयते । पद्यते गम्यते स्ययोग्योऽयोऽनेनेति व्युत्पत्ते । प्रायिकत्वाघ वर्णद्वयादेरेव पट्वं लक्षितम् । यावता विष्णुवाचकेकाक्षराकारादिकमपि पदान्तरवित्वर्णे निर्वित्तितोपकारपरार्मुग्यत्वक्ष्रेण निरपेक्षत्वलक्ष्णेन पटत्वेन लक्षितं द्रष्टव्यम् । पदानां पुन स्वोचितवाक्यार्थप्रत्यायने विधेयेऽन्योन्यनिर्मिन्तोपकारमनुसरतां वाक्यान्तरस्थपटापेक्षारिहता सहतिर्वाक्यमभिधीयते, उच्यते स्वसमुचितोऽर्थोऽनेनेति व्युत्पत्तेः ।। १० ॥

अथ संकेतमात्रेणेव शब्दोऽर्थ प्रतिपादयतिः; नतु स्वाभाविकसंवन्ध-वशादिति गदतो नैयायिकान्, समयादिष नाऽयं वस्तु वदतीति वदतः : सोगतांश्च पराकुवन्ति—

### ं स्वाभाविकसामर्थ्यसमयाभ्यामर्थबोधानिवन्धनं शन्दः॥११॥

स्वाभाविकम्, सहजम् । सामर्थ्यम्, जन्दस्याऽर्थप्रतिपादनशक्तिः योग्यतानाम्नी।समयश्च संकेतः।ताभ्यामर्थप्रतिपत्तिकारण शन्द इति।तत्र नैयायिकान् प्रत्येवं विधेयानुवाद्यभावः, योऽयमर्थवोधानियन्धन शन्दोऽ-भ्युपगतोऽस्ति, स स्वाभाविकसामर्थ्यसमयाभ्यां द्वाभ्यामपि, न पुनः समयादेव केवलात्। समयो हि पुरुपायत्तवृत्तिः, नच पुरुपेच्छया वस्तु- नियमो युज्यते । अन्यथा सिद्च्छाया अव्याह्तप्रसरत्वाद्धेंऽिष वाचकः, शब्दोऽिष वाच्यः स्यात्। अथ गत्वीत्वादिसामान्यसंवन्धो यस्य भवित, स वाचकत्वे योग्यः, इतरस्तु वाच्यत्वे, यथा द्रव्यत्वाविशेषेऽप्यित्वादिसामान्यविशेषवत एव दाहजनकत्वम्, न जलत्वादिसामान्यविशेषवत इति चेत्। तद्युक्तम्। अतीन्द्रियां शक्ति विनाऽिप्रत्वादेरिष कार्यकारणभावनियामकत्वानुपपत्तेः। अप्रित्वं हि दाहविद्वजातीयकारणजन्यकार्येष्विप तुल्यरूपम्। न हि दाहं प्रत्येवामेरिप्रत्वम्, यथा पुत्रापेक्षं पितुः पितृत्वम्। तत्रश्चाप्रित्वादीनां कार्यकारणभावव्यवस्थाहेतुत्वम्, तद्वदेव च गत्वौत्वादिसामान्यानामपि न वाच्यवाचकभावनियमहेतुत्वमित नियामिका शक्तिः स्वीकर्त्तव्यव। अथ किमनेनातीन्द्रियशक्तिकल्पनाछेशेन?। करतलानलसंयोगादिसहकारिकारणिनकरपरिकरितं कृपीटयोनिस्वरूपं हि स्फोटघटनपाटवं प्रकटायेष्यित, किमविशिष्टं यद्नया करिष्यते। तथा जयन्तः—

"स्वरूपादुद्भवत्कार्यं सहकार्युपृष्टेहितात् । निहं कल्पयितुं शक्तं शिक्तमन्यामतीन्द्रियाम्" ॥ १ ॥ यत्तृक्तम् अग्निर्दाह्वित्पपासापनोद्मिष विद्ध्यादिति । तन्न सत् । न हि वयमद्य किश्वदिभनवं भावानां कार्यकारणभावमुत्थापियतुं शक्तुमः कितु यथाप्रवृत्तमनुसरन्तो व्यवहरामः । नहास्मदिच्छया आपः शीतं शमयन्ति, कृशानुर्वा पिपासाम्, किन्तु तत्र दाहादावन्वयव्यतिरेकाभ्यां वा, वृद्धव्यवहाराद्वा व्यलनादेरेव कारणत्वमवगच्छाम इति तदेव तद्धिन

उपादद्महे, न जलादि। तदेतद्वध्यम्। यतो यथाभृतादेव विभावसोर्दाहो-रपत्तिः प्रतीयते, तथाभूतादेव मणिमन्त्रयन्त्रतन्त्रौपधादिसान्निधाने सति न प्रतीयते। यदि हि दृष्टमेव रूपं स्फुटं स्फोटं घटयेत् , तदा तदानीं तस्य सम-

स्तस्य सद्भावात्तव्नुत्पादो न स्वात्। अस्ति चासौ, ततो दृष्टरूपस्य व्याभ-चारं प्रपञ्चयन्नतीन्द्रियायाः शक्तेः सत्त्वं समर्पयति । तथा च--

> "स्वरूपात्काप्यनुद्यत्तत् सहकार्युपृष्टंहितात् । किन्न कल्पायेतुं शक्तं शक्तिमन्यामतीन्द्रियाम् ?" ॥ १ ॥

H

यत्त् कम् -दाहादावन्वयव्यतिरेकाभ्यां वा, यृद्धव्यवहाराद्वा ज्वहमा देरेव कारणत्मवगच्छाम इति । तद्वकिमात्रमेव। यत एव हि दाहरू नयोः कार्यकारणभावनियमः प्रसिद्धिपद्धतिप्रतिवद्ध एव, तत एवप्रसृष्टः प्रवस्त्यते। यदि छुशानुः स्वरूपमात्रादेव दाहमुत्पादयेत्, तार्हं तद्विष्टं पादुदन्याऽपनोदमपि विद्घ्यादिति । अथ न मिणमन्त्रादिप्रतिवत्यक्रने कृद्य रफोटानुत्पत्तिरहष्टं रूपमाश्चिपति । यथा द्यन्वयच्यतिरेकाभ्यामक्ष्यते रहनो दाहहेतुः, तथा प्रतिवन्यकाभावोऽपि । स चप्रतिवन्यकयोगे विनिवृत्त इति सामप्रीवैगुण्यादेव दाह्सानुत्पत्तः, न दु शक्तिकेकस्यादिति चेत् । तद्युक्तम्। यतः प्रतिवन्यकाभावो भावादेकान्तव्यतिरेक्तः कथं किश्वित्कार्य कुर्यात् ? कूर्मरोमराजीवन् । नतु नित्यानां कर्मणामकरणात्प्रागभावस्यभावात् प्रत्यवाय उत्पद्यते, अन्यया नित्याकरणे प्रायश्चित्तानुष्ठानं न स्याद्, वैयथ्यात् । तन्न तत्यम् । नित्याकरणे प्रायश्चित्तानुष्ठानं न स्याद्, वैयथ्यात् । तन्न तत्यम् । नित्याकरणे प्रायश्चित्तानुष्ठानं न स्याद्, वैयथ्यात् । तन्न तत्यम् । नित्याकरणे प्रायश्चित्तानुष्ठानं न स्याद्, वैयथ्यात् । तन्न तत्यम् । नित्याकरणसभावात् क्रियान्तरकरणादेव प्रत्यवायोत्पत्तरभुपगमात्, त्यन्मतस्य तस्य तहेतुत्वासिद्धः ।

यदायुन्यते---

"सुरादुःराममुत्पत्तिरमावे शत्रुमित्रयोः । कण्टकाभावमालक्ष्य पादः पथि निषीयते"॥१॥

त्रज्ञाणभित्रमित्रकण्टकाभावद्यानानामेव सुर्यदुःगाद्द्वितिधानकार्यकारितम्, नलभाजानाम्। तज्ञानमण्यभित्रमित्रकण्टक्रिविकप्रतिर्याः भित्रस्तन्तरम्गादिनमेव, न तु त्यद्वभिमताभावकृतम्। अय भाजवद्याः वाऽपि भावजननसमर्थोऽस्तु, को दोषः?। न हि निःशेषमामर्थ्यहितलम् भाजल्यणम्, अपि तु नास्तितिज्ञानसम्यत्वम्। मतप्रत्ययमम्यो हि भाज उथ्यंत, अगल्यययमस्यस्तभाव इति चेत्। तद्युक्तम्। तद्रस्युणमताभावस्य भाजात्य भाजात्य शिवास्य भाजात्याद्यक्ति। त्याद्वस्युणमताभावस्य भाजात्य भाजात्य शिवास्य भाजात्वाद्यक्ति। भाजाद्य भाजात्वाद्यक्ति। भाजाद्य भाजात्वाद्यक्ति। भाजाद्य स्थान व्या। प्रामभावप्रस्थानाव्यस्य भाजात्वाद्यक्ति। अस्य नार्यक्षिक्तम् भाजात्वाद्यक्ति। अस्य नार्यक्षिक्तम् भाजात्वाद्य स्थानाव्यक्ति। स्थानाव्यक्यक्ति। स्थानाव्यक्ति। स्थानाव्यक

ग्मूताभावभावोत्पादकत्वेनाङ्गीकृतैर्वाधा स्यात् । योगस्य चात्यन्ताभावेन भावानुत्पाद्केन सिद्धसाध्यता भवेत् । नन्वयं धर्मित्वेनोपात्तोऽभावो भविद्गः प्रतिपन्नो नवा । यदि प्रतिपन्नः; कि प्रत्यक्षाद्, अनुमानाद्, विकल्पाहा, उपमानादेरत्रानुचितत्वात् । यदि प्रत्यक्षात्,तदा कथमभा-वस्य भावोत्पादनापवादः सूपपादः स्वात् ? प्रत्यक्षस्वैवोत्पादितत्वात् । अनुमानात्तु तत्र्रतिपत्तौः तत्राप्यभावधर्मिणः प्रतीतिरनुमानान्तरादे-व,इसत्रानवस्यादौरध्यस्येमा । विकल्पादपि तत्प्रतीतिः; प्रमाणमूलात्, तन्मात्रादेव वा । न प्रथमात्ः प्रमाणप्रवृत्तेस्तत्र तिरस्कृतत्वात् । विक-स्पमात्रात्तु तत्प्रतीतिरसत्कस्पा, ततः कस्यापि प्रतिपत्तेरनुपपत्तेः । अन्यया प्रामाणिकानां प्रमाणपर्येपणमरमणीयं स्यात् । तथाचाश्रया-सिद्धो हेतुः । अथाप्रातिपन्न..तिहं कयं धर्मितयोपादायि ? । उपात्ते चा-स्मिन् हेतुराश्रयासिद्ध एव । अत्रोच्यते । विकल्पमात्रादेव तत्प्रति-पित त्रूमहे । नचाश्रयासिद्धिः, अवस्तुनि विकल्पात्प्रासिद्धेरवश्याश्र-यणीयत्वात् । अन्यथा वन्ध्यास्तनन्धयादिशब्दानुद्यारणप्रसङ्गान् । नच नोज्ञार्यत एवायं मयेति वाच्यम् । वान्ध्येयोऽस्ति, नास्ति वेति पर्यनुयोगे पृथ्वीपतिपरिषद्यवश्यं विधिनिषेधान्यतराभिधायिवचनस्यावकाशान् । तूर्णां पुणातोऽस्याप्रतिपित्सितम्, किश्विदुश्वारयतो वा पिशाचकित्वप्रस-द्धात् । तथाविधवचनोद्धारणे च कथमेतिदिति प्रमाणगवेपणेऽनुमा-नसुद्यार्थमाणमाभयासिद्धिमस्तम् । समस्तं निष्पमाणकं वचनमात्रं प्रे-धावता प्रश्नकृताऽनपेक्षितमेव । नचोभयाभावोऽभिधातुं शक्यः । विधिनिषेधयोभीवाभावस्वभावत्वात्, एकनिषेधेनापरविधानान्। विधि-प्रतिपेधो हि निपेध, निपेधप्रतिपेधश्च विधि.। अस्त् वोभयप्रतिपे-धप्रतिज्ञा, हेतोस्तु तत्रोपादीयमानस्य नाष्ट्रयासिद्धिपरिहारः।

तदुत्तम्-

"धर्मस्य कस्यचिद्वस्तुनि मानसिद्धा दाधाविधिव्यवहातिः किमिहास्ति नो वा । अस्येव चेत्, पायमियन्ति न दूपणानि ? नास्येव चेन्, स्ववचनप्रतिरोधासिद्धिः" ॥ १॥ यत्त्कम्-दाहादावन्वयन्यतिरं देरेव कारणत्मवगच्छाम इति । नयोः कार्यकारणभावनियमः प्रसि प्रवक्त्यते। यदि कृशानुः स्वरूपमा पादुद्न्याऽपनोद्मपि विद्ध्यादिरि कट्ये स्फोटानुत्पत्तिरदृष्टं रूपमार्थि धृतसामध्यो दहना दाहहेतुः, तः वन्धकयोगे विनिष्टत्त इति साम शक्तिवेकल्यादिति चेत् । तद्युर न्तव्यतिरिक्तः कथं किश्वित्कार्न नित्यानां कर्मणामकरणात्प्रागभ नित्याकरणस्मावात् कियान् त्वन्मतस्य तस्य तद्वेतुत्वासिक्टे

यद्प्युच्यते— "सुखदुःखसमुत्पत्ति कण्टकाभावमाटः

तत्राप्यामेत्रमित्रकण्टव र्यकारितम्, नत्वभावानाम् गिवस्त्वन्तरसम्पादितमेव, वोऽपि भावजननसमुर्योऽस् भावलक्षणम्; अपि तुनास् उच्यते, असत्प्रत्ययगम्यस् वस्य भावात्सर्वथा पार्थक्ये विवादास्पदीभूतोऽभावो २ त्वात्, यदेवं तदेवं यथा तुर ध्वंसाभावपरस्पराभावस्वय् दक्षः परारिष्टः, सोऽत्र विव

يخ أثبيه

प्रीतक्षां प्रसित्सागरको , तेपागैकाभावा सर्वे कारणम् , न त सर्वेपाम् ; सर्वेदाद्यम्य प्रकारकाल्न्यं वर्त्तगानस्य स्वीकारान्, इति चेन् । ननु प्रभित्तनामुख्या द्वि सामुख्याद्यस्यातीन्द्रिया द्वाकि , स्वरूपं वा प्रति-दन्यकानां बान्यं स्यान् । प्रान्यपक्षक्रक्षीकारेः क्षीणः क्षुणेनावयो कण्ठ-नोषः: अतीन्त्रियमिति म्बीकारान् । विनीयपक्षे तु त एव तं प्रति प्रति-वन्यकाः.नापरे इति कात्रसुनी नीतिः ?। स्वरूपस्योभयेपामपि भावान्। न यह मणिमन्त्रादे. कश्चिदेव जानवेदसमानित्य तत्वक्ष्पम्, न पु-नर्जातवेदोऽन्तरामिति । तथा न प्रतिवन्यकस्यात्यन्ताभावस्तावन् कार-णतया वक्तुं युक्त , तन्यामत्त्वान्, अन्यथा जगति प्रतिबन्यककथां प्रत्यस्त-मयप्रसद्गात्। अपरेपुन प्रतिबन्धकाभावा एकंकशः सहकारितां द्धीरन्, द्वित्रा वा। प्रथमपक्षे, प्रागभाव , प्रध्वंसाभाव , परस्पराभाव., य कश्चि-द्वा सहकारी स्यान् । न प्रथम , प्रतिवन्धकप्रध्वंसेऽपि पावकस्य प्होप- जल्ल कार्योपलम्भात् । न द्वितीय , प्रतिवन्धकप्रागभावेऽपि दहनस्य दाहो-त्पादकत्वात् । न तृतीयः, प्रतिवन्यकसंवन्यवन्धोरिप धनश्चयस्य स्फो-टघटनप्रसङ्गान् , तस्य तदानीमपि भावात् । न चतुर्थः, प्ररूपयिप्य-माणानियतहेतुकलदोपानुपद्गान् । द्वित्रप्रतिचन्धकाभावभेदे तु किं प्रागभावप्रध्वंसाभावौ. प्रागभावपरस्पराभावौ, प्रध्वंसाभावपरस्पराभावौ, त्रयोऽपि वा हेतवो भवेयुः। नादाः पक्षः, उत्तम्भकनैकट्ये तावन्तरेणापि पावकस्य प्लोपकार्यार्जनदर्शनात् । न द्वितीयतृतीयतुरीयाः, प्रति-वन्धकपरस्पराभावस्य प्राक् तद्कारणत्वेन वर्णितत्वात्, भेदत्र-यस्यापि चास्य परस्पराभावसंविलतत्वात् । अय प्रागभावप्रध्वंसा-भावोत्तन्भकमणिमन्त्रतन्त्राद्यो यथायोगं कारणमिति चेत्।तद्स्कुटम्। स्फोटादिकार्यस्येवमनियतहेतुकत्वप्रसङ्गात् । अनियतहेतुकं चाहेतुक-मेव। तथाहि-अन्वयव्यतिरेकावधार्यः कार्यकारणभावो भावानाम्, धूम-धूमध्वजयोरिव । प्रस्तुते तु भेषादि यदेकदैकस्मादुत्पद्यमानमीक्षामासे, तद्न्यदा यद्यन्यतोऽपि स्यात्, र्हि तत्कारणकमेव तन्न भवेदिति कयं नाहेतुकं स्यात् ?। अय गोमयाद्, वृश्चिकाच वृश्चिकोत्पादः प्रेह्यते । नच तत्रानियतहेतुकत्वं स्वीकृतं त्वयाऽपीति चेत् । तद्पि त्रपापात्रम् ।

अवस्तुनि वाधाविधिव्यवहारो नास्तीत्येतद्नेनेव स्ववचनेन प्रतिः रुध्यते; नास्तीतिप्रतिपेधस्य स्वयंकृतत्वान्, इत्यन्त्यपादन्यार्थः । तुरङ्गञ्जह दृष्टान्तोऽपि विकल्पादेव प्रसिद्धः स्त्रीकर्तव्यः। तत्र च वन्ते कान्तव्यतिरेके सति भावानुत्पादकत्वमिष प्रतीतम्, इति नास्य साध्यसा धनोभयवैकल्यम्। नतु जैनैभावादभिन्नस्याभावस्याभ्युपगमाद्,वाद्यसिद्धी हेतुरिति चेत् । तदसत् । पराभ्युपगताभावस्य धर्माकृतत्वात् , तस्य च भावादेकान्तेन पृथग्भूततया जैनैरिप स्वीकारात्। न सत्ववतु वतुः भूताद्वावादभित्रमिति मन्यन्ते जैनाः । ततो नाभावो भावोत्पादकत वास्तीति सिद्धम् । किंच । यदा प्रतिवन्धकाभावो विभावसुखह्पा<sup>हेका</sup> न्तभिन्नोऽभ्युपागामि, तदा विभावसुः प्रतिवन्घकस्वभावः स्तीकृत स्यात्, प्रतिवन्धकामावाद्यावर्तमानत्वात्, मणिमन्त्रादिप्रतिवन्षकसहर् वत्। तथा च कथं कदाचिद्दाहादिकार्योत्पादो भवेद् ? विभावसोरेव प्रित वन्यकत्वात् । अय कयं विभावसुः प्रतिवन्यकः स्यात् ? तत्र प्रतिवन्यकः प्रागभावस्य विद्यमानत्वात् । तद्नवदातम् । एतावता हि तत्र वर्तमानः प्रतिवन्वकप्रागभाव एव प्रतिवन्यकस्वभावो माभूत्, विभावसुस्तरं हु तद्मावाद्यावर्तमानं प्रतिवन्यकतां कथं न कलयेत्? । यथा हि प्रतिः वन्धकः स्वमावाद्यावर्त्तमानः प्रतिवन्धकतां द्याति, तथा तनूनपाद्पि प्रतिवन्यकाभावाद्यावर्त्तमानमूर्त्तः कथं न प्रतिवन्यकरूपतां प्रतिपद्यत्<sup>ग</sup>। स्याद्वादिनां तु भावाभावोभयात्मकं वस्त्विति प्रतिवन्धकाभावात्मनः कृष्णवर्त्मनो न प्रतिवन्धकरूपता । किंच । प्रतिवन्धकाभावस्य कारः णत्वे, प्रतिवन्यकस्य कस्यचित्रेकद्रयेऽपि प्रतिवन्यकाभावान्तराणामनेकेषं भावात्कथं न कार्योत्पादः?। न हि कुम्भकारकारणः कुम्भः कुम्भकार्ये कस्याभावेऽपि कुम्भकारान्तरच्यापारान्न भवति। नचैक एव कश्चित्प्रा<sup>तिर</sup> न्धकाभाव कारणम्, यदभावात् तदानीं न कार्य जायते, तद्वदेव तन्म तेन सर्वेपामवधृतसामध्येत्वात् । अय सर्वे प्रतिवन्धकाभीवाः सर्षुः द्ति एव कारणम् ; न पुनरेकैकशः कुम्भकारवत्, ताई कदाचिद्पि वहा दिकार्योत्पत्तिर्न स्यात्, तेपां सर्वेपां कदाचिद्भावाद्, भुवने मणिमन्त्रत-न्त्रादिप्रतिवन्धकानां भूयसां संभवात् । अथ ये प्रतिवन्यकास्तं तन्त्रपातं भीको परिन्यासर्को नेपामेतासका सर्वे जराम न ३ सी गमः सरेक्टर जारमान्यें वर्तमानक कीमगा, की चेत्र । बतु परित्यामर्गं तमे सामस्यंगर मार्गान्त्रण ग्राप्ति , स्वरत् वा प्रति-दाामनो वारपंश्यान् । प्राच्याक्षणश्चीमारे श्लीपार श्लीनारपेर जाहर शोष - व्यानिहयसिक्याम्बर्ग । विर्मायको न न एव न प्रति प्रति-जरारा ,नापरे, इति जीतरज्ञी नीति <sup>१</sup>। स्वस्त्रप्रयोगवेतामवि भाषात् । न स्वर मिनन्त्राहे: राभिदेव जानवेहनमाभित्र तुनवस्त्रम्, न प्र-नजीनवेरोऽन्तरमिति । नया न प्रतियन्यरस्यान्यन्ताभावस्तावत् सार-णन्या वक्तुं युक्त , तस्यानस्या , अन्यया जगित प्रतिप्रस्यकप्रयां प्रत्यन-गयप्रमङ्गान्। अपरे पुनः प्रतिबन्धकाभावा एकैक्कः सहकारिनां द्धीरमः, टिबा वा।प्रथमपक्षे,प्रामभावः,प्रथ्वंनाभाव , परस्यराभावः, च. कशि-हा सत्कारी स्थान् । न प्रथम , प्रतिबन्धकप्रधंनेऽपि पावकस्य प्टोप- जल्ल कार्योपरुग्भान् । न द्वितीय . प्रतिवन्धकप्रागभावऽपि दहनस्य वाहो-त्यादरत्वान् । न तृतीय., प्रतिवन्धकसंवन्धवन्धोरिष धनः खयम्य म्फो-टघटनप्रसद्भान्, तम्य तदानीमपि भावान् । न चतुर्थः, प्ररूपयिष्य-माणानियतऐतुकत्वदोपानुपन्नान् । द्वित्रप्रतिवन्धकाभावभेदे तु किं प्रागभावप्रध्वंसाभावी, प्रागभावपरस्पराभावी, प्रध्वंसाभावपरस्पराभावी, त्रयोऽपि वा हेतवो भवेयुः। नायः पक्षः, उत्तम्भकनैकट्ये तावन्तरेणापि पावकस्य प्लोपकार्यार्जनदर्शनात् । न द्वितीयतृतीयतुरीयाः, प्रति-वन्धकपरस्पराभावस्य प्राक् तद्कारणत्वेन वार्णतत्वात्, भेदत्र-यस्यापि चास्य परस्पराभावसंवालितत्वान् । अय प्रागभावप्रध्वंसा-भावोत्तम्भकमणिमन्त्रतन्त्राद्यो यथायोगं कारणमिति चेत्।तद्रुहम्। रफोटादिकार्यस्येवमनियतहेतुकत्वप्रसङ्गात् । अनियतहेतुकं चाहेतुक-मेव। तथाहि-अन्वयव्यतिरेकावधार्यः कार्यकारणभावो भावानाम्, धूम-धूमध्वजयोरिव । प्रस्तुते तु भेषादि यदेकदेकस्मादुत्पद्यमानमीक्षामासे, तद्न्यदा यद्यन्यतोऽपि स्यात्, र्हि तत्कारणकमेव तन्न भवेदिति कथं नाहेतुकं स्वात् ?। अय गोमयाद्, वृश्चिकाच वृश्चिकोत्पादः प्रेह्यते । नच तत्रानियतहेतुकलं स्वीकृतं लयाऽपीति चेत्। तद्पि त्रपापात्रम्।

सर्वत्र हि शालुकगोमयादौ वृश्चिकडिम्माऽऽरम्भशक्तिरेकास्ति, इति गानि तच्छक्तियुक्तानि, तानि तत्कार्योत्पादकानि,इति नायं नः कलङ्कः संकामिता भवतां पुनरत्राप्ययं प्रादुर्भवन् दुष्प्रतिषेघः,येपां वृश्चिकगोमयसाघाराः मेकं किञ्चिन्नास्ति । न च प्रागभावप्रध्वंसामावोत्तम्भकादीनामप्येकं हिं चित्तुस्यं रूपं वर्त्तते। इति नानियतहेतुकत्वेन दुर्विधदैवेनेवामी मुच्यन्ते। प्तेन 'भावस्वभावोऽप्यभाव एवास्तु हेतुर्नसतीन्द्रियशक्तिस्वीकारः सुन्दः शक्तिपक्षप्रतिक्षेपदीक्षिता आक्षपादा एवं साक्षेपमाचक्षते- नतु भनत्यने प्रतिवन्धकोऽकिश्वित्करः, किश्वित्करो वा भवेत्।अकिश्वित्करप्रकोर, अतिप्रसङ्गः, शृङ्ग भृङ्ग भृङ्गारादेरप्यकिश्वित्करस्य प्रतिवन्यकलप्रसङ्गान् । किञ्चित्करस्तु किञ्चिदुपचिन्वन्, अपचिन्वन् वास्यात् । प्राचि पक्षे, कि दाहगक्तिप्रतिकूलां शक्ति जनयेत्, तस्या एव धर्मान्तरं वा । न प्रयमः, प्रमाणाभावात् । दाहाभावस्तु, प्रतिवन्धकसन्निधिमात्रेजेन चरितार्थ इति न तामुपपाद्यितुमीश्वरः । धर्मान्तरजनने तद्भावे सरो-व दाहोत्पाद इत्यभावस्य कारणत्वस्वीकारः, त्वद्वक्ताशेपप्रागमावादिविकः ल्पावकाशञ्च । अपचयपक्षे तु प्रतिवन्धकस्तां शक्ति विक्रट्टयेत्, तद्धर्म-वा । प्रथमप्रकारे, कुतस्त्यं कृपीटयोनेः पुनः स्फोटघटनपाटवम् । तदा-नीमन्येव शक्तिः संजातेति चेत्। ननु सा संजायमाना किमुत्तनमकाः त् , प्रतिवन्धकाभावाद्, देशकालादिकारकचकाद्, अतीन्द्रियार्थान्तराहा जायने । आद्यभिदायाम्, उत्तम्भकाभावेऽपि प्रतिबन्धकाभावमात्रात्हौ-तम्कुनं कार्योजेनं जातवेदसः । द्वितीये भेदे, तत एव स्फोटोत्पत्तिमिद्धेः शक्तिकन्पनावैयर्थ्यम् । तृतीये, देशकालादिकारकचकस्य प्रतिबन्धकका-लेऽपि सङ्गोवन शक्त्यन्तरप्रादुर्भावप्रसङ्गः। चतुर्थे, अतीन्द्रियार्शान्तरनि-मित्त रूपने तन एव स्कोटः स्फुटं भविष्यति, किमनया कार्यम्<sup>9</sup>। तत्र शक्ति नाद्यः श्रायमः, नद्वदेव तद्धम्मेनाद्यपक्षोऽपि प्रतिश्चेपणीयः । अत्राभिः ब्महे । एतेषु बक्तिनाजपश्च एव कश्चीक्रियत इत्यपरविकल्पशिल्पकल्पना-जलाहता कण्ठशेषायेववः संवभूव। यत्तृकम्-कुतः पुनरमानुगरोति। 'तत्र शस्यन्तरसहरुतान्हपीटयोनेरेवेति वृम: । नतु प्रतिजन्तकर्शाया

क्षा क्षा निवासी निवासी है जो स्वास की निवास कर है। والمناز والمناز والمناف والمنافر والمنا न्त्रत्र । भारति, समा स्वासीस्ति स्वेतीमात्रिसं वर्तनः समावेत्रः, को ८६ वर्षे हु। रपाई रप्रदेशेका अदीवारो । द्वरियरणाहरणसम्य-भ्येष राज्यसम्बद्ध , परापी च स्केरप्रद्रमणस्पदा झनि नजाऽपि। यस राज स्वीटात्यारः, स प्रतिजन्यवेनीयक्रीयणामसस्या प्रावेसात्। प्रीचिनामापामे तुरकोट. रहरीभयोदेवेसमीटिकामानिर्मा.। अत्राऽऽ-इत्यान्तर्यर्गतारप्रसारम्भिकात्रकाप्रस्थायसायः स्थातावस्तावस्यानार्यस्तार्वस् र्दे , प्रचेट्य । एवं घ माभाविष्याभिमान घटोऽर्थ योषय्नीति सिरम । न्तम सम्बाकारे गर एमार्थनिके. सद्देत स्मान्यनाइनर्थिकेन स्मादिति चेत्। नैयम् । अस्य सहपारिनया र्याकारान् ; अर्पुरोत्पत्ती पयःप्रतिव्या-दिवन् । अय रतामाविकसंबन्धाभ्युपगमे देशभैदेन शब्दानामधेभेदो न भवेद, भवति पायम्, पौरदाद्यस्य दाक्षिणाट्यरेदने प्रयोगादिति चेत् । तद्शस्यम् । सर्वशन्दानां सर्वार्धप्रतायनशक्तियुक्तत्वात् । यत्र द्य देशे यद्येप्रतिपादनशक्तिसद्कारी संकेत., स तमय तत्र प्रतिपाद-यतीति सर्वमवदातम् । सागतांलु प्रत्येवं विधेयानुवाद्यभायः-योऽयं शन्दो वर्णात्माऽऽवयोः प्रसिद्धः, स स्वाभाविकसामर्श्यसमयाभ्यां फुत्वा र्र्धजोधनियन्यनमेवेति । अय स्वाभाविकसामध्यसमयाभ्यां शब्दस्यार्थे सामान्यहूपे, विरोपलक्षणे, तदुभयखभावे वा वाचकलं व्याक्रियेत । न प्रथमे, सामान्यस्याधिकियाकारित्वाभावेन नभोऽम्भोजसित्रभत्वात् । न देतीयीके, विशेपस्य खल्झ्णल्झ्णस्य वैकस्पिकविद्यानागीचरत्वेन सं-केतास्पदत्वासंभवान्। तत्सम्भवेऽपि विशेषस्य व्यवहारकालानन्यायित्वन संकतनेर्यक्यात्। तार्तीयीके तु स्वतन्त्रयोः, तादात्म्यापत्रयोर्वा सामान्य-विदोपयोस्तद्रोचरता संगीर्येत । नाद्यः पक्षः, प्राचिकविकल्पोपदार्शतदो-पानुपद्गान् । न द्वितीयः, सामान्यविशेषयोर्विरुद्धधर्म्भाध्यासितत्वेन वादात्न्यायागादिति नार्थो वाच्यो वाचाम्, अपि तु परमार्थतः सर्वतो व्यावृत्तस्वरूपेषु स्वलक्ष्णेप्वेकार्यकारित्वेन,एककारणत्वेन चोपजायमानै-कप्रत्यवमर्शरूपविकरपस्याकारो वाहात्वेनाभिमन्यमानो बुद्धिप्रविविम्ब-

व्यपदेशभागपोहः; शब्दश्रुती सत्यां तादृशोहेखशेखरस्थैत वेदनस्योत्य दात्। अपोहत्वं चास्य स्वाकारिवपरीताकारोन्मूलकत्वेनावसेयम्। अपो हाते स्वाकाराद्विपरीत आकारोऽनेनेत्यपोह इतिव्युत्पत्तेः। तत्त्वतत्तु र किञ्चिद्वाच्यं वाचकं वा विद्यते, शब्दार्थतया कथिते बुद्धिप्रतिविन्ना त्मन्यपोहे कार्यकारणभावस्थैव वाच्यवाचकतया व्यवस्थापितत्वातः।

''अथ श्रीमदनेकान्तसमुद्धोपपिपासितः।

अपोहमापिवामि द्राग् वीक्षन्तां भिक्षवः क्षणम्"॥१॥

इह तावद्विकल्पानां तथाप्रतीतिपरिहृतविरुद्धधर्माध्यासकथिता दात्म्यापन्नसामान्यविशेपस्वरूपवस्तुलक्ष्णाक्ष्णदीक्षादीक्षितत्वं प्राकट्यत । ततस्तत्त्वतः शन्दानामपि तत्प्रसिद्धमेव । यतोऽजित् युष्मदीयैः "स एव शब्दानां विषयो यो विकल्पानाम्" इति कथमपोह शब्दार्थः स्यात् । अस्तु वा तथाऽप्यनुमानवत् कि न शब्दः प्रमाणमुः च्यते । अपोह्गोचरत्वेऽपि परम्परया पदार्थे प्रतिवन्धात् प्रमाणमनु मानमिति चेत्, तत एव शब्दोऽपि प्रमाणमस्तु।अतीतानागताम्यरमरी जादिष्यसात्स्विप शन्दोपलम्भानात्रार्थप्रतिवन्ध इति चेत्, तर्ह्यभूद् वृष्टिः गिरिनदीवेगोपलम्भाद्, भावी भरण्युद्यः; रेवत्युद्यात्, नास्ति रासभ-श्राम , राममप्रमाणैरनुपलम्भात् , इत्यादेरशीभावेऽपि प्रवृत्तेऽनुमानेऽपि नार्धप्रतिचन्धः स्यान्। यदि वचोवाच्यापोहोऽपि पारम्पर्येण पदार्थप्रनिष्ठः स्यात् , तदानीमलानृति मजन्तीत्यादिविश्रतारकवाक्यापोहोऽपि तथा भ-वेदिति चेन, अनुभयापोदेऽपि तुल्यमेतन्, प्रमेयत्वादिहेतनुमेयापाहेऽपि परार्वप्रतिष्ठनाप्रसक्तः। प्रमेयत्वं हेतुरेव न भवति, प्रिपक्षासत्तानज्ञा-णा नावादिति कुत्रया नदपोह्म्य तम्निष्ठनेति चेत् , ताई विप्रनारकवारय-मप्यागम एव न भवति, आंद्योक्तवनादक्षणाभावादिलादि समर्लं समानम्। यम्तु नाम्ने कत्यं बत्तास विवेचियतुं शक्यमिति शाक्यो तकि, स पर्यतु-योज्यः। क्रिमात्रस्थेत क्रम्यात्यभावादेवमभिवीयेत, भावेऽत्यस्म निश्वयाभा-वान ,निज्येर्याप मानव्यविकलाद्, बक्तें। इत्यनाम रचनान् , नहचरोति हैं। राज्यारणाचा तादा । सर्वेषात्र्येनचार्यकादियाचां प्रपञ्चान , मानापिन्एपुत्र-धारमुष्टमुगवारिकासां विशेषमानिष्ठमानैस्याहनीयमेत्र। ना नामि



कल्पविषयभावे सत्येव समुत्पत्तुमहित । नच समारोपविकत्यस्य स्वरू क्षणं कदाचन गोचरतामश्वित । यदि चानर्थेऽर्थसमारोपः त्यान, व्या वाहदेगहाद्यर्थिक्रयार्थिनः सुतरां प्रवृत्तिनं त्यान् । निह दाहपाकाद्यम् समारोपितपावकत्वे माणवके कदाचित्रवर्त्तते । रजतरूपताऽवमासमा-नशुक्तिकायामिव रजतार्थिनो अर्थिक्रयार्थिनो विकल्पात्तत्र प्रवृत्तिरिते चत् । श्रान्तिरूपस्तर्ह्ययं समारोपः, तथाचकयं ततः प्रवृत्तोऽर्थिक्रयार्थी कृतार्थः त्यात् । यथा शुक्तिकायां प्रवृत्तो रजतार्थिक्रयार्थीते । यदि श्रोक्तम्—कार्यकारणमावस्थेव वाच्यवाचकत्तया व्यवस्थापितत्वादिति । तद्प्ययुक्तम् । यतो यदि कार्यकारणभाव एव वाच्यवाचकमावः स्यात्, तदा श्रोत्रज्ञाने प्रतिमासमानः शब्दः स्वप्रतिमासस्य भवतंत्रं कारणमिति तस्याप्यसौ वाचकः स्यात् । यथा च विकल्पस्य शब्दः कारणम्, एवं परंपरया स्वलक्षणमि, अतस्तदिष वाचकं भविदिति प्रतिनियतवाच्यवाचकभावव्यवस्थानं प्रत्यपद्धतिमनुघावेन्। तत सन्दः सामान्यविद्येपात्मकार्थाववोधनिवन्धनमेवेति स्थितम् ॥ ११ ॥

स्वाभाविकसामर्थ्यसमयाभ्यामर्थवोधनिवन्यनं शब्द इत्युत्तम् । अथ किमस्य शब्दस्य स्वाभाविकं रूपं, किंच परापेक्षमिति विवेचयन्ति-अर्थप्रकाशकत्वमस्य स्वाभाविकं प्रदीपवद्यथार्थायथार्थ-

## ले पुनः पुरुपगुणदोषावनुसरतः ॥१२॥

अर्थप्रकाशकतम्, अर्थाववोधसामर्थ्यम्। अस्य शब्दस्य। सामाविषं परानपेश्रम्।प्रदीपवत्। यथा हि प्रदीपः प्रकाशमानः शुभमशुभं वा यथाः सिन्निहितं भावमवभासयित, तथा शब्दोऽपि वक्त्रा प्रयुज्यमानः श्रुतित्र र्तिनीमवतीणः सत्येऽनृतेवा, समन्वितेऽसमन्विते वा, सफले निष्कतेत्राः सिद्धे साध्ये वा वस्तुनि प्रतिपत्तिमुत्याद्यतीति तावद्वास्य स्वामाविषं रूपम् । अयं पुनः प्रदीपाच्छब्दस्य विशेष –यद्मौ संकेतव्युत्पित्रम् पेश्रमाणः पदार्थप्रतीतिमुपजनयित, प्रदीपम्तु तन्निरपेशः । यथाधित्रस्ययार्थन्ते सत्यार्थन्ते सत्यार्थन्ते पुनः प्रतिपादकनरायिकरणशुद्धन्तार्थे द्वत्वे अनुमरतः । पुरुषगुणदोषापेशे इत्यर्थः । तथाहि-सम्यार्थिता द्युचौ पुरुषे वक्तरि यथार्था जाट्दी प्रतीतिरन्यया तु मिथ्यार्थेति । स्तामािवके तु याथार्थ्ये मिथ्यार्थत्वे चास्याः स्तीक्रियमाणे विप्रतार-केतरपुरुषप्रयुक्तवाक्येषु व्यभिचाराव्यभिचारित्यमो न भवेत् । पुरुषस्य च करुणाद्यो गुणा द्वेपाद्यो दोषाः प्रतीता एव । तत्र यदि पुरुषगुणानां प्रामाण्यहेतुत्वं नाभिमन्यते केमिनीयः, ताई दोषाणामप्य-प्रामाण्यितिमित्तता मा भूत् । दोषप्रशमनचरितार्था एव पुरुषगुणाः, प्रामाण्यहेतवस्तु न भवन्तीत्यत्र च कोशपानमेव शरणं श्रोत्रियाणा- मिति ॥ १२ ॥

इह यथैवान्तर्वहिर्वा भावराशिः स्वरूपमाविभित्त, तथैव तं शब्देन प्रकाशयतां प्रयोक्तृणां प्रावीण्यसुपजायते । तं च तथाभूतं सप्तभङ्गी-समनुगत एव शब्दः प्रतिपादियतुं पटीयानिसाहः—

सर्वत्रायं ध्वनिविधिप्रतिषेधाभ्यां स्वार्थमभिष्रानः सप्त-भङ्गीमनुगच्छति ॥१३॥

सद्सन्नित्यानित्यादिसकलैकान्तपक्षविलक्षणानेकान्तात्मके वस्तुनि विधिनिपेधाविकल्पाभ्यां प्रवर्त्तमानः शब्दः सप्तभङ्गीमङ्गीकुर्वाण एव प्रवर्त्तत इति भावः ॥ १३ ॥

अध सप्तमङ्गीमेव स्वरूपतो निरूपयन्ति-

एकत्र वस्तुन्येकैकधर्मपूर्वनुयोगवशादविरोधेन व्यस्त-योः समस्तयोश्च विधिनिषेधयोः कल्पनया स्यात्कारा-

ङ्कितः सप्तधा वाक्प्रयोगः सप्तभङ्गी ॥१९॥

एकत्र जीवादो वस्तुन्येकैकसत्त्वादिधमीविषयप्रश्नवशाद्विरोधेन प्रह्मश्चाद्वाधापरिहारेण प्रथम्भूतयोः समुद्रितयोख्न विधिनिपेधयोः पर्याहोचनया कृत्वा स्याच्छव्दलाव्छितो वस्यमाणैः सप्नभिः प्रकारैर्व-चनविन्यासः सप्तभद्गी विद्येया । भन्यन्ते भियन्तेऽर्धा यैस्ते भद्गा वचनप्रकारास्तवः सप्तभद्गाः समाहताः सप्तभद्गीति कथ्यते। नामा स्ताश्रयविधानिपेधकल्पनया शतमङ्गीप्रसङ्गनिवर्त्तनार्थमेकत्र वलुनिन्तु पन्यस्तम् । एकत्रापि जीवादिवस्तुनि विधीयमाननिर्पिष्यमानानन्तर्गर्न-पर्यालोचनयाऽनन्तमङ्गीप्रसक्तित्रयावर्त्तनार्थमेकेकधर्मपर्यनुयोगस्य सप्तधे । प्रवत्ते स्युपात्तम् । अनन्तेष्विपि हि धर्मेषु प्रतिधर्म पर्यनुयोगस्य सप्तधे । प्रवत्ते मानत्वात् । तत्प्रतिवचनस्यापि सप्तविधत्वमेवोपपन्निमेतेकिकिन्ति धर्मे एकेकेव सप्तमङ्गी साधीयसी । एवं चानन्तधर्मापेक्षया सप्तमङ्गीन्नामानन्त्यं यदायाति, तदिभमतमेव । एतज्ञाप्रे सूत्रत एव निर्णेत्यते । प्रतस्तादिविरुद्धसदायेकान्तविधिप्रतिपेधकल्पनयाऽपि प्रवत्तस्य वन्तनः प्रयोगस्य सप्तभङ्गीत्वानुपङ्गभङ्गार्थमविरोधेनेत्यभिहितम् ।

अनोचाम च-

या प्रश्नाद्विधिपर्युदासभिद्या बाधन्युता सप्तधा धर्म धर्ममपेक्ष्य वाक्यरचनाऽनेकात्मके वस्तुनि । निर्दोषा निरदेशि देव! भवता सा सप्तभङ्गी यया जल्पन् जल्परणाज्ञणे विजयते वादी विपक्षं क्षणान् ॥१॥

इदं च सप्तभर्ज्ञीलक्षणं प्रमाणनयसप्तभड्ग्योः साधारण<sup>गत्पार</sup> णीयम् । विदेशपलक्षणं पुनरनयोरमे वक्ष्यते ॥१४॥

अधारमां प्रथमभङ्गोहेरां ताबद्दर्शयन्ति— ताद्यया—स्यादरत्येत्र सर्विमिति विधिविकल्पनया प्रथमी

#### भङ्गः ॥१५॥

तदुक्तम्-

''वाक्चेऽचधारणं तावदनिष्टार्धनिवृत्तये । फर्त्तव्यमन्ययाऽनुक्तसमत्वात् तस्य कुत्रचिन्''॥ १ ॥

तथाऽप्यस्त्येव क्रम्भ इत्येतावन्मात्रोपादाने क्रम्भस्य स्तम्भायस्तित्वे-नापि सर्वप्रकारेणास्तित्वप्राप्तेः प्रतिनियतस्यरूपानुपपत्तिः स्यात् , तत्प्र-तिपत्तये स्यादिति प्रयुज्यते, स्यात्कयिष्यत्स्यद्रव्यादि।भरेवायमस्ति, न पर-द्रव्यादिभिरपीत्यर्थः। यत्रापि चासो न प्रयुज्यते तत्रापि व्यवच्छेदफलैव-कारवद् युद्धिमद्भिः प्रतीयत एव ।

यदुक्तम्-

् भें सोऽप्रयुक्तोऽपि वा तज्हैः सर्वत्रार्थात्प्रतीयते । यथैवकारो योगादिन्यवच्छेदप्रयोजनः ।। १ ॥ १५ ॥ ।

अय द्वितीयभङ्गोहेखं ख्यापयन्ति-

### स्यान्नारत्येव सर्वामिति निषेधकल्पनया द्वितीयः ॥१६॥

स्वद्रव्यादिभिरिव परद्रव्यादिभिराप वस्तुनोऽसत्त्वानिष्टौ हि प्रतिनियत्त्वरूपाभावाद्वस्तुप्रतिनियमिवरोधः । नचास्तित्वेकान्तवादिभिरत्र नास्तित्वमसिद्धमित्यभिधानीयम् । कथि चत्त्वस्य वस्तुनि युक्तिसिद्धत्वान्साधनवत् । निह किचदिनित्यत्वादौ साध्ये सत्त्वादिसाधनस्यास्तित्वं विपश्चे नास्तित्वमन्तरेणोपपत्रम्; तस्य साधनाभासत्वप्रसङ्गात् । अय यदेव नियतं साध्यसद्भावेऽस्तित्वं तदेव साध्यामावे साधनस्य नास्तित्वमभिधीयते, तत्कयं प्रतिपेध्यम् ? स्वरूपस्य प्रतिपेधत्वानुपपत्तेः, साध्यसद्भावे नास्तित्वं तु यत्तत्प्रतिपेध्यम् , तेनाविनाभावित्वे साध्यसद्भावास्तित्वस्य व्याघातात्तेनेव स्वरूपेणास्ति नास्ति चेति प्रतीत्यभावादिति चेत्। तद्सत्। एवं हेतोस्त्रिरूपत्वविरोधात् । विपक्षासत्त्वस्य तात्त्वकस्याभावात् । यदि चायं भावाभावयोरेकत्वमाचक्षीत, तदा सर्वथा न कचित्प्रवर्तेत । नापि कुतिश्चित्रवर्तेत । प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयस्य भावस्याभावपरिहारेणासंभवात् , अभावस्य च भावपरिहारेणेति वस्तुनोऽस्तित्वनास्तित्वयो रूपान्तरत्व-

मेष्टव्यम् । तथाचास्तित्वं नास्तित्वेन प्रतिपेध्येनाविनाभावि सिद्ध् । यथा च प्रतिपेध्यमस्तित्वस्य नास्तित्वं तथा प्रधानभावतः क्रमातिः भयत्वादिधर्मपञ्चकमपि वस्त्यमाणं लक्ष्णीयम् ॥ १६॥

अय रतीयं भङ्गमुहेखतो न्यक्तीकुर्वन्ति— स्यादस्त्येव स्यान्नारत्येवेति क्रमतो विधिनिपेधकत्पन्य रतीयः ॥ १७ ॥

सर्विमिति पूर्वसूत्रादिहोत्तरत्र चानुवर्त्तनीयम् । ततोऽयमर्यः।क्रिं पितस्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया क्रमापिताभ्यामित्तवनातित्ताम्यं हि शोपितं सर्वे कुम्भादि वस्तु स्याद्स्येव स्यात्रास्येवेत्युहेसेन वर्षत्र मिति ॥ १७॥

इदानी चर्त्रथभङ्गोहेखमाविभीवयन्ति— स्यादवक्तव्यमेवेति युगपद्विधिनिषेधकल्पनया चर्त्रथः॥ १८॥

द्वाभ्यामस्तित्वनास्तित्वाख्यधर्माभ्यां युगपत्प्रधानतयाऽपिताभाने कस्य वस्तुनोऽभिधित्सायां तादृशस्य शब्दस्यासंभवादृवक्तव्यं जीविति वस्तिति । तथाहि—सद्सत्त्वगुणद्वयं युगपद्केत्र सिद्द्यिभिधाने वक्तुमशक्यम् । तस्यासत्त्वप्रतिपाद्नासमर्थत्वात्। तथैवासिद्द्यिभिधाने न तद्वक्तं शक्यम् । तस्य सत्त्वप्रत्यायने सामध्यीभावात् । साङ्केतिः मेकं पदं तद्भिधातुं समर्थमित्यपि न सत्यम् । तस्यापि क्रमेणार्यद्वय्वयायने सामध्यीपपत्तेः। शतृत्यानचौ सिद्दिति शतृशानचौः सङ्केतितस्त् व्यायने सामध्यीपपत्तेः। शतृशानचौ सिद्दिति शतृशानचौः सङ्केतितस्त् व्यवत् । इन्द्रवृत्तिपदं तथोः सकुद्भिधायकमित्यप्यनेनापात्तम्। सद्भत्तं इत्यादि पदस्य क्रमेण धर्मद्वयप्रत्यायने समर्थत्वात् । कर्मधारयादिश्वरं पदमपि न तयोरभिधायकं तत एव वाक्यं तयोरभिधायकमनेनेवार स्वमिति सकछवाचकरितत्वाद्वक्तव्यं वस्तु युगपत् सदसत्त्वाभ्यां प्रधानिति सकछवाचकरितत्वाद्वक्तव्यं वस्तु युगपत् सदसत्त्वाभ्यां प्रधानमाति सम्बद्धात्वाचन्ति। अयं च भद्गः केश्चिनृतीयभान्ते नभावापिताभ्यामाकान्तं व्यवतिष्ठते । अयं च भद्गः केश्चिनृतीयभान्ते ।

शने पट्यते, तृतीयश्चेतस्य साने । नचैवमपि कश्चिद्दोपः; अर्थाविशे-स्याभावान् ॥ ६८ ॥

लघ पश्चमभद्गोहेत्रमुपद्शीयन्ति-

स्यादस्त्येव स्यादवक्तव्यमेवेति विधिकल्पनया युगप-द्विधिनिपेधकल्पनया च पञ्चमः॥ १९॥

खद्रच्यादिचतुष्ट्यापेश्चयाऽस्तित्वे सत्यस्तित्वनास्तित्वाभ्यां सह् वकु-मराक्यं सर्व वस्तु। ततः स्वाद्स्येव स्वाद्वक्तव्यमेवेत्येवं पश्चमभद्गे-नोपदर्श्वत इति ॥ १९॥

वय पष्टभद्गोहेखं प्रकटयन्ति-

स्यान्नास्त्येव स्याद्वक्तव्यमेवेति निषेधकल्पनया युग-पद्मिधिनिषेधकल्पनया च षष्ठः ॥ २० ॥

परद्रव्यादिचतुष्ट्यापेक्षया नास्तित्वे ससस्तित्वनास्तित्वाभ्यां यौग>पद्येन प्रतिपाद्यितुनशक्यं समस्तं वस्तु । ततः स्यान्नास्येव स्यादवक्तव्यमेवेसेवं पष्टभङ्गेन प्रकाश्यते ॥ २०॥

संप्रति सप्रमभद्गमुहिखन्ति-

स्याद्रस्त्येव स्यान्नास्त्येव स्याद्वक्तव्यमेवेति क्रमतो वि-

सप्तम इति ॥२१॥

इतिशब्दः सप्तमङ्गीसमाप्त्रर्थः । स्वपर्द्रव्यादिचतुष्ट्यापेक्षयाऽस्ति-त्वनास्तित्वयोः सतोरस्तित्वनास्तित्वाभ्यां समसमयमभिषातुमशक्यम-विकं वस्तु तत एवमेनन भङ्गेनोपदृश्येते ॥२१॥

लयात्यामेव सप्तमङ्ग्यामेकान्तविकस्पान्निराचिकीर्पवः सूत्राण्याहु:-

विधिप्रधान एव ध्वनिरिति न साधु ॥२२॥

प्राधान्येन विधिनेव शब्दोऽभिधत्ते इति न युक्तम् ॥२२॥

अत्र हेतुमाहु:--

निषेधस्य तस्मादप्रातिपात्तिप्रसक्तेः ॥२३॥

तस्मादितिशब्दात् ॥२३॥

आशङ्कान्तरं निरस्यन्ति-

अप्राधान्येनैव ध्वनिस्तमभिधत्ते इत्यप्यसारम् ॥

तिमति निपेधम् ॥२४॥

अत्र हेतुमाचक्षते-

कचित्कदाचित्कथञ्चित्प्राधान्येनाप्रतिपन्नस्य तस्यापा

धान्यानुपपत्तेः ॥२५॥

न खळु मुख्यतः स्वरूपेणाप्रतिपत्रं वस्तु काचिद्प्रधानमावम् भवतीति ॥२५॥

इत्यं प्रथमभङ्गेकान्तं निरस्येदानीं द्वितीयमङ्गेकान्तनिरासमि दिशन्ति—

निषेधप्रधान एव शब्द इत्यपि प्रागुक्तन्यायादपास्तम्॥२

व्यक्तम् ॥२६॥

अय तृतीयभङ्गैकान्तं पराकुर्वन्ति-

कमादुभयप्रधान एवायमित्यपि न साधीयः॥२७॥

अयमितिशब्दः ॥२७॥

एतदुपपादयन्ति-

अस्य विधिनिषेधान्यतरप्रधानलानुभवस्याप्यवाध्यमाः

नलात् ॥२८॥ प्रथमद्वितीयभङ्गगतेकैकप्रधानलप्रतीतेरप्यवाधितलात्र वृतीयमे

कान्ताभ्युपगमः श्रेयान् ॥२८॥

अय चतुर्थभङ्गकान्तपराभवाय प्राहु:---

युगपद्धिधिनिषेधात्मनोऽर्थस्यावाचक एवासाविति

### च न चतुरस्रम् ॥२९॥

स्याद्वणञ्यमेवेति चतुर्यमद्रैकान्तो न श्रेयानिसर्यः ॥२९॥

चुन इन्याहु -

तस्यावक्तव्यशब्देनाष्यवाच्यत्वप्रसङ्गत् ॥३०॥ अय पथनभद्गतन्त्रमणस्यन्ति-

विष्यात्मनोऽर्थस्य वाचकः मन्तुभयात्मनो युगपद्याचक एव स इसेकान्तोऽपि न कान्तः ॥३१॥

प्रय निमिनमातु –

निषेधात्मनः सह इयात्मनश्चार्थस्य वाचकचावाचकचा-भ्यामपि बाब्दस्य प्रतीयमानचात् ॥ १३॥

तिषेवासनीर्द्धमा बानवरोन सार, विविद्यासने हुर्गनाना-बार्चन च बाव बहुभड़े प्रतीपने बन , सा बन्दास्य, बन्देन्छ स्रोतान ॥३२॥

चन्नभाषामा देशि-

निवेधामानोऽप्रिस्य प्राचनः सन्तुभयास्यतेः जनसङ्ख्यः चनः गुप्रायमित्यस्यप्रपारणः सःस्यतिकः ॥ ३००।

רולורוביישידו וביי

इतस्थातंत्र स्वेदनात् ॥ ११ ॥

where the same of the same of

is but of in which is the

and the state of the second of

अत्र हेतुमाहु:-

निषेधस्य तस्माद्रप्रतिपात्तिप्रसक्तेः ॥२३।

तस्मादितिशन्दात् ॥२३॥

आशङ्कान्तरं निरस्यन्ति-

अप्राधान्येनैव ध्वनिस्तमभिधत्ते इतारासास्

तमिति निषेधम् ॥२४॥ अत्र हेतुमाचक्षते–

कचित्कदाचित्कथाञ्चित्प्राधान्येनाप्रतिपत्तस्य तराह

धान्यानुपपत्तेः ॥२५॥

न रात्रु गुरुयतः स्वरूपेणापतिपन्नं वस्तु काप्पापाताः भागीति ॥२५॥

इ.चं पथमभद्रोकान्तं निरखेदानी द्वितीयभद्गे हान्तिस्। रिटान्नि

निये । घपान एव अञ्च इत्यपि प्रामुक्तस्यापादणाविष्य

-गन्म ॥२५॥

च । वर्नाचमक्रेकारा पराकृतिन-

क्तमा र भवधभाग एवायमिलापि न साधीयः ॥५५

्रसंभितिष्य च ॥ १ शा एड ५५ महासन्दर्भ

रस्य विविनिष्धान्यतस्यान्यन्यान्यस्याप्यतः कः

### ना मार ॥२८॥

े १९६१ स्वर्गानी र सामस्यातीनेस्त्याती का तथा है। इ.स. १६६ माला

- ४ x - च राजासामामामा

रतात्व ३३ हिन । म पनाइनस्या ॥ १ इ. क्यामाविः

#### च न चतुरसम् ॥२९॥

स्याद्वक्रव्यमेवेति चतुर्यमद्वैकान्तो न भेयानिस्ययेः ॥२९॥ सन हत्यादः-

तस्यावक्तव्यगच्देनाप्यवाच्यत्वप्रसङ्गात् ॥३०॥ अय पश्चमभईवालमपान्यलि-

विध्यात्मनोऽर्थस्य वाचकः सन्तुभयात्मनो युगपद्वाचक एव स इत्येकान्तोऽपि न कान्तः ॥३१॥

जब निमित्रमाहु -

निपेधात्मनः सह हयात्मनश्चार्थस्य बाचकवावाचकवा-स्यामपि बाव्दस्य प्रनीयमानवात ॥:=॥

तियेशा समेद्धंग्य बान्य होन गया, विविधिका करे हिल्लामा बारेन च काव धर्मको प्रतीयते गरा, सा धन्तकाही नार्के हि न रेवान ॥३२॥

यक्रभः, वात्यसयावांति -

निषेपात्मने।ऽथिरय याण्यः सरगुरुयात्मरो धन्त्रणात् च्या गुप्राच्यास्यास्य न स्मर्गाणस्य । ११ । सारकार्यार्थात्

The state of the district of t

e freefing the contract to the first traction of the first tractio

अत्र हेतुमाहः-

निपेधस्य तस्मादमतिपात्तिमराक्तेः ॥२३॥

त्तस्मावितज्ञन्तान् ॥२३॥

आशङ्कान्तरं निरस्पन्ति-

अपाधान्येनेव ध्वनिस्तमभिधत्ते इराप्यसारम् ॥२८॥

तमिति निपेधम् ॥२४॥ अत्र हेत्रमानक्षते—

क्रचित्कदाचित्कयश्चित्प्राधान्येनाप्रतिपन्नस्य तस्याप्रा-

घान्यानुपपत्तेः ॥२५॥

न राखु मुर्यतः स्ररूपेणाप्रतिपन्नं वस्तु कचित्रप्रधानमावनदः भवतीति ॥२५॥

इत्थं प्रथमभद्गेकान्तं निरस्थेदानीं द्वितीयभद्गे हान्तनिराममिति ।

निषेधप्रधान एव शब्द इत्यपि प्रागुक्तन्यायादपास्तम्॥२६॥

व्यक्तम् ॥२६॥

अथ तृतीयभद्गेकान्तं पराकुर्वन्ति-

क्रमादुभयप्रधान एवायमिलपि न साधीयः॥२७॥

अयमितिशब्द. ॥२७॥

एतदुपपादयन्ति-

अस्य विधिनिषेधान्यतरप्रधानलानुभवस्याप्यवाध्यमार

नलात् ॥२८॥

प्रथमद्वितीयभङ्गगतैकैकप्रधानत्वप्रतीतेरप्यवाधितत्वात्र रृतीयभङ्गे कान्ताभ्यपगमः श्रेयान् ॥२८॥

अय चतुर्थभद्गैकान्तपराभवाय प्राहुः--

युगपद्विधिनिषेधात्मनोऽथस्यावाचक एवासाविति

सन्देहस्यापि सप्तधात्वे कारणमाहु:-तस्यापि सप्तप्रकारत्विनयमः स्वगोचरवस्तुधमीणां सप्तविधत्वस्यैद्येप्रपत्तेः ॥ ४२ ॥

तस्य प्रतिपाद्यगतसन्देहस्य । स्वगोचरवस्तुधर्माणां सन्देहविषयी-फृतानामस्तित्वादिवस्तुपर्यायाणाम् ॥ ४२ ॥

इयं सप्तभङ्गी कि सकलादेशस्वरूपा, विकलादेशस्वरूपा वेसारेकां पराकुर्वन्ति-

इयं सप्तमङ्गी प्रतिभङ्गं सकलादेशस्वभावा विकला-देशस्वभावा च ॥४३॥

एकेको भङ्गोऽस्याः संबन्धी सकलादेशस्वभावः, विकलादेशस्वभाः बश्चेत्यर्थः ॥४३॥

अय सकलादेशं लक्ष्यन्ति-

प्रमाणप्रतिपन्नानन्तधर्मात्मकवस्तुनः कालादिभिरभेद्-वृत्तिप्राधान्यादभेदोपचाराद्वाः यौगपचेन प्रतिपादकं वचः सकलादेशः ॥४४॥

कालादिभिरष्टाभिः कृत्वा यदभेदवृत्तेर्धर्मधर्मिणोरपृथग्मावस्य प्राम्धान्यं तस्मात्, कालादिभिर्भिन्नात्मनामिष धर्मधर्मिणामभेदाध्यारोपाद्वा समकालमभिधायक वाक्यं सकलादेशः प्रमाणवाक्यमिल्लर्धः। अयमर्थः— यौगपद्येनाशेपधर्मात्मकं वस्तु कालादिभिरभेदवृत्त्या, अभेटोपचारेण वा प्रतिपाद्यति सकलादेशः, तस्त्र प्रमाणाधीनत्वात्। विकलादेशस्तु क्रमेण भेदोपचाराद्, भेदप्रधान्याद्वा तद्मिधत्ते, तस्य नयायत्तत्वात्। कः पुनः कमः ? किं वायौगपद्यम् ?। यदाऽस्तित्वाविधर्माणां कालादिभिर्भेद्विवक्षा, तदैकस्य शब्दस्यानेकार्धप्रत्यायने शक्त्यभावात् क्रमः; यदा तु तेपामेव धर्माणां कालादिभिरभेदेन वृत्तमात्मस्पमुच्यते, तदैकेनापि शब्देनैक- धर्मप्रत्यायनसुस्तेन तदात्मकतामापन्नस्यानेकाशेपस्पस्य वस्तुनः प्राति—

अत्र वीजमाख्यान्ति-

विधिमात्रादिप्रधानतयाऽपि तस्य प्रसिद्धेः॥ ३६ ॥

नन्वेकस्मिन् जीवादौ वस्तुन्यनन्तानां विधीयमानिविध्यमानोते धर्माणामङ्गीकरणादनन्ता एव वचनमार्गाः स्याद्वादिनां भवेयुः, वाद्ये यत्ताऽऽयत्तत्वाद् वाचकेयत्तायाः; ततो विरुद्धैव सप्तभङ्गीति वृवां विरुद्धिव सप्तभङ्गीति वृवां विरुद्धिव स्व

एकत्र वस्तुनि विधीयमाननिषिध्यमानानन्तधर्माभ्युणा-मेनानन्तभङ्गीपसङ्गादसङ्गतैव सप्तभङ्गीति न चेतिस निधेयम् ॥ ३७ ॥

अत्र हेतुमाहु:- 🔻

विधिनिषेधप्रकारापेक्षया प्रतिपर्यायं वस्तुन्यनन्तानामि सप्तभङ्गीनामेव संभवात् ॥३८॥

एकेकं पर्यायमाश्रित्य वस्तुनि विधिनिपेधविकल्पाभ्यां व्यस्तसम् स्ताभ्यां सप्तेव भङ्गाः संभवन्ति, न पुनरनन्ताः। तत्कथमनन्तभक्तीः प्रसङ्गादसङ्गतत्वं सप्तभङ्गयाः समुद्राव्यते ? ॥ ३८ ॥

कुतः सप्तेव भङ्गाः संभवन्तीत्याहुः-

प्रतिपर्यायं प्रतिपाद्यपर्यनुयोगानां सप्तानामेव संभवात्॥

एतद्पि कुत इत्याहु:-

तेपामिप सप्तत्वं सप्तिविधतिज्जिज्ञासानियमात्।।१०॥
अथ सप्तविधतिज्ज्ञासानियमे निमित्तमाहः-

तस्या अपि सप्तिविधत्वं सप्तधैव तत्सन्देहसमुत्पादात ॥११॥

तम्या अपीति श्रतिपाचिजिज्ञासायाः। तत्संदेहसमुत्पादादिति श्री पाचसंशयसमुत्पत्तेः ॥ ४१ ॥ सन्देहस्यापि सप्तधात्वे कारणमाहु:त्र्यापि सप्तप्रकारत्विनयमः स्वगोचरवस्तुधमीणां
सप्तविधत्वस्यैवोप्तपत्तेः ॥ ४२ ॥

त्तस्य प्रतिपाद्यगतसन्देहस्य । स्वगोचरवस्तुधर्माणां सन्देहविषयी-कृतानामस्तित्वादिवस्तुपर्यायाणाम् ॥ ४२ ॥

इयं सप्तभङ्गी कि सकलादेशस्वरूपा, विकलादेशस्वरूपा वेत्यारेकां पराकुर्वन्ति-

इयं सप्तभङ्गी प्रतिभङ्गं सकलादेशस्वभावा विकला-देशस्वभावा च ॥४२॥

एकेको भङ्गोऽस्याः संबन्धी सकलादेशस्वभावः, विकलादेशस्वभाः बन्नेत्यर्थः ॥४३॥

अय सकलादेशं लक्ष्यन्ति-

प्रमाणप्रतिपन्नानन्तधमीत्मकवस्तुनः कालादिभिरभेदः-वृत्तिप्राधान्यादभेदोपचाराद्याः यौगपद्येन प्रतिपादक्रे वचः सकलादेशः ॥४८॥

कालाविभिरष्टाभि कृत्वा यद्भेदवृत्तेर्धर्मधर्मिणोरपृथग्मावस्य प्रा-धाम्य तस्मान्, वालाविभिर्मिन्नात्मनामिष धर्मधर्मिणामभेवाध्यारोपात्रा समकालमभिधायकं वाक्य सकलादेशः प्रमाणवाक्यमित्रधः।अप्रम्धः— यातपर्धनारोपधमीत्मकं वस्तु कालाविभिरभेववृत्त्याः अभेवोपचारेण वा प्रतिपावयति सकलादेशः तस्य प्रमाणाधीनत्वान्। विकलादेशस्तु वसेण भेवोपचाराव्, भेवप्राधान्याद्या तदाभिधत्तेः तस्य नयायक्तवान्। व पुनः प्रमः ? किं वायोगपणम् १। यदाऽस्तित्वाविधर्माणां वालादिभिर्मेदविद्यक्षाः तदेवस्य शव्यस्यानेवार्यप्रत्यायने शब्द्यभाषान् वस्तः। यदा तृ तपानेव प्रमाणां वालादिभिरभेवेन वृत्तमात्मरुपरुच्यतेः तदेवेनापि शक्तिक्व-धर्मप्रत्यायनपुस्तेन तदालावलामापद्यक्तिकारेष्ठरस्य वस्तुन प्रतिन

पादनसंभवाद्योगपद्यम् । के पुनः काळादयः ? । काळः, जात्मर्सं, अर्थः, संवन्धः, उपकारः, गुणिदेशः, संसर्गः, अव्दः, इस्टौ। 🗖 स्याजीवादि वस्त्वस्येवेत्यत्र यत्कालमस्तित्वं तत्कालाः ग्रेपानन्त्रम वस्तुन्येकत्रेति तेषां कालेनाभेदृष्टीचः १ । यदेव चासित्वस्य तद्गुरक मात्मरूपम् , तदेव चान्यानन्तगुणानामपीत्यात्मरूपेणाभेदग्रति २।व ख चाघारोऽर्थो द्रव्यास्योऽसित्वस्य, स एवान्यपर्यायाणामित्रर्थेनामेरः वृत्ति:३। य एव चाविष्वग्भावः क्यन्त्रिचादात्म्यलक्ष्ण. संवन्योऽनिः त्वस्य, स एवारोपविशेषाणामिति संबन्धेनामेद्यृति.४। य एव चेन्द्र-रोऽस्तित्वेन स्वानुरक्तत्वकरणम्, स एव शेपैरपि गुणैरित्युपकारेणामेरः वृत्तिः ५। य एव गुणिनः संवन्धी देशः क्षेत्रलक्षणोऽस्तिलसः, म एवरः न्यगुणानामिति गुणिदेशेनाभेदयृत्तिः ६। य एव चैकवस्त्रात्मनाऽस्ति त्वस्य संसर्गः, स एवाशेषघर्माणामिति संसर्गेणाभेदगृत्तिः। नतु प्राप्तः क्तंबन्धादस्य कः प्रतिविशेषः?। उच्यते। अभेद्प्राधान्येन भेदगुणुभावन च प्रागुकः संबन्धः, भेद्प्राधान्येनाभेद्गुणभावेन चैप संसर्ग इति ।। य एवासीति शब्दोऽस्तित्वधर्मात्मकस्य वस्तुनो वाचकः, स एव अक नन्तधर्मात्मकस्यापीति शब्देनाभेदवृत्तिः ८ ॥ पर्यायार्थिकनयगुणमा द्रव्यार्थिकनयप्राधान्यादुपपद्यते । द्रव्यार्थिकगुणमावेन पर्यायार्थि<sup>कप्रा</sup> घान्ये तु न गुणानामभेद्यात्ति. संभवति, समकालमेकत्र नानागुणानानः संभवान् , संभवे वा तदाश्रयस्य तायद्वा भेदप्रसङ्गान् १।नानागुणानां मं<del>ग</del> न्यिन आत्मरूपस्य च भित्रलान् , आत्मरूपाभेदे तेषां भेदस्य विरोधा<sup>त् श</sup>ो स्राश्रयम्यार्थम्यापि नानात्वान् , अन्यथा नानागुणाश्रयत्वविरोषान् ३। म स्यस्य च संयन्धिमेदेन भेदद्र्यानात, नानासंयन्यिभिर्क्त्रकसंवरम्य नात् ४। तैः क्रियमाणस्योपकारस्य च प्रतिनियतरूपस्यानकलात् , अर्ने हा पकारिभिः कियमाणस्योपकारस्येकस्य विरोधान् ५। गुणिदेशस्य चप्रि गुणं भेदान ,नद्भेदे भिन्नार्थेगुणानामपि गुणिदेशाभेद्प्रमङ्गान् ६। <sup>मंमां</sup> स्य च प्रतिसंसार्गे भेदात, नदभेदे संसार्गभेद्विरोघात् ७। शतमा ' प्रतिविषयं नानात्वान्, सर्वगुणानामेकशळवाच्यनायां सर्वार्थानांमेक्ष ष्ट्राच्यताऽऽपंत्ते. शब्दान्तर्वफन्यापंत्ते. ८॥ तत्त्रतोऽभित्यादीनांमे<sup>का</sup>

वस्तुन्येवमभेदवृत्तेरसंभवे कालादिभिभिन्नात्मनामभेदोपचारः क्रियते । तदेताभ्यामभेदवृत्त्यभेदोपचाराभ्यां कृत्वा प्रमाणप्रतिपन्नानन्तधर्मात्म-कस्य वस्तुनः समसमयं यद्भिधायकं वाक्यं स सकलादेशः प्रमा-णवाक्यापरपर्याय इति स्थितम् ।

"कालात्मरूपसंवन्धाः संसर्गोपिकवे तथा।

गुणिदेशार्थशब्दाश्चेत्यष्टौ कालाद्यः स्पृताः" ॥१॥४४॥

अधुना नयवाक्यस्वभावलेन नयविचारावसरलक्षणीयस्वरूपमि विकलादेशं सकलादेशस्वरूपनिरूपणप्रसङ्गेनात्रैव लक्षयन्ति-

### तिद्वपरीतस्तु विकलादेशः ॥ ४५॥

नयविषयीकृतस्य वस्तुधर्मस्य भेदवृत्तिप्राधान्याद्, भेदोपचाराद्वा क्रमेण यद्भिधायकं वाक्यम्, स विकलादेशः। एतदुष्टेखस्तु नयस्वरूपा-नभिद्यश्रोतृणां दुरवगाह इति नयविचारावसर एव प्रदर्शयिण्यते॥४५॥

प्रमाणे निर्णीयाथ यतः कारणात् प्रतिनियतमर्थमेतव्यवस्थापयति, तत्कथयन्ति-

तद् हिभेदमपि प्रमाणमात्मीयप्रतिवन्धकापगमविशेषस्व-

रूपसामध्येतः प्रतिनियतमधेमवद्योतयति ॥ १६॥

प्रसक्षपरोक्षरूपतया द्विप्रकारमपि प्रागुपवर्णितस्वरूपं प्रमाणं स्वरी-यत्तानावरणाद्यदृष्टविशेषध्यक्षयोपशमलक्षण योग्यतावशात्प्रतिनियतं नीलादिकम्यं व्यवस्थापयति ॥ ४६ ॥

एतस्यवच्छेद्यमाचक्षते-

न तदुत्पत्तितदाकारताभ्याम्, तयोः पार्धक्येन सामरत्ये-

न च व्यभिचारोपसम्भात् ॥ १०॥

तथारि— झानस्य तष्टुत्पिततदाकारताभ्या व्यस्ताभ्यां, रूमस्त्रभ्यां या प्रतिनियतार्थन्ययस्थापय त्व स्थान् । यदि प्राच्यः पद्धः , तटा दणः एक्षणः यल्झानयक्षणस्य व्यवस्थापयः स्थान् , तष्ट्वत्यते वेपल्याः स्वाचान् । स्वस्य स्वस्थान्यस्य प्रयवस्थापयः स्थान् , तष्ट्वत्यते वेपल्याः

पादनसंभवाद्यीगपद्यम् । के पुनः कालाद्यः ?। कालः, आत्मरुपं अर्थः, संवन्धः, उपकारः, गुणिद्शः, संसर्गः, शब्दः, इत्रष्टो । तः स्याज्जीवादि वस्त्वस्येवेत्यत्र यत्कालमस्तित्वं तत्कालाः शेपानन्तर्र्य वस्तुन्येकत्रेति तेपां कालेनाभेदृष्टृत्तिः १ । यदेव चास्तित्वस्य तद्गुणत मात्मरूपम् , तदेव चान्यानन्तगुणानामपीत्यात्मरूपेणाभेदग्रात्तः २।व ए चाधारोऽर्थो द्रव्याख्योऽस्तित्वस्य, स एवान्यपर्यायाणामित्रर्थेनाभेर वृत्ति:३। य एव चाविष्वग्भावः कथिः त्तादात्म्यलक्षणः संवन्घोऽि त्वस्य, स एवाशेषाविशेषाणामिति संवन्धेनाभेदवृत्तिः४। य*ए*व <sup>चोषक</sup> रोऽस्तित्वेन स्वानुरक्तलकरणम्, स एव शेपेरपि गुणैरित्युपकारेणाभे युत्तिः ५। य एव गुणिनः संवन्धी देशः क्षेत्रलक्षणोऽसित्वस्य, स एव न्यगुणानामिति गुणिदेशेनाभेदवृत्तिः ६।य एव चैकवस्तात्मनाऽस्ति त्वस्य संसर्गः, स एवाशेषधर्माणामिति संसर्गेणाभेदवृत्तिः । नतु <sup>प्रागु</sup> क्तसंबन्धादस्य कः प्रतिविशेषः?। उच्यते। अभेद्प्राधान्येन भेद्गुणभागे च प्रागुक्तः संबन्धः, भेद्प्राधान्येनाभेदगुणभावेन चैप संसर्ग इति ण य एवास्तीति शब्दोऽस्तित्वधर्मात्मकस्य वस्तुनो वाचकः, स एव शेष नन्तधर्मात्मकस्यापीति शब्देनाभेदवृत्तिः ८ ॥ पर्यायार्थिकनयगुण्भा द्रव्यार्थिकनयप्राधान्यादुपपद्यते । द्रव्यार्थिकगुणभावेन पर्यायार्थिकप धान्ये तु न गुणानामभेद्यात्ति. संभवति, समकालमेकत्र नानागुणानाम संभवात्, संभवे वा तदाश्रयस्य तावद्वा भेदप्रसङ्गात् १। नानागुणानां <sup>संग</sup> न्धिन आत्मरूपस्य च भिन्नत्वात् , आत्मरूपाभेदे तेषां भेदस्य विरोधान् रे म्वाश्रयस्यार्थस्यापि नानात्वात् , अन्यथा नानागुणाश्रयत्वविरोधात् ३। संव न्धम्य च संवन्धिभेदेन भेददर्शनात, नानामंबान्धिभिरेकवेकमंबन्यापः नात् ४।ते. क्रियमाणस्योपकारस्य च प्रतिनियतस्पस्यानेकलात्, अनेक पकारिभिः क्रियमाणस्योपकारस्येकस्य विरोधान् ५। गुणिदेशस्य चप्रितिः गुण भेदान ,नद्भेदे भिन्नार्थगुणानामपि गुणिदेशाभेदप्रसङ्गान ६।<sup>मार्गा</sup> म्य च प्रतिसंसार्ग भेदात, तद्भेदे संसार्गभेद्विरोधात ७। शत्राम व प्रतित्रिपयं नानात्वात्, सर्वगुणानामेकशब्दवाच्यतायां सर्वार्थानां<sup>प्रकश</sup> ध्द्रवाच्यताऽऽपत्ते शब्दान्तरवेफल्यापत्तेः ८॥ तत्त्वतोऽिमलाईानामेदः वस्तुन्येवमभेद्वृत्तेरसंभवे कालादिभिभिन्नात्मनामभेदोपचारः क्रियते । तदेताभ्यामभेद्वृत्त्यभेदोपचाराभ्यां कृत्वा प्रमाणप्रतिपन्नानन्तधर्मात्म-कस्य वस्तुनः समसमयं यद्भिधायकं वाक्यं स सकलादेशः प्रमा-णवाक्यापरपर्याय इति स्थितम् ।

> "कालात्मरूपसंवन्धाः संसर्गोपिकचे तथा । गुणिदेशार्थशब्दाश्चेत्यष्टौ कालादयः स्मृताः" ॥१॥४४॥

अधुना नयवाक्यस्वभावत्वेन नयविचारावसरलक्षणीयस्क्रपमि विकलादेशं सकलादेशस्वरूपिनक्षपणप्रसङ्गेनात्रैव लक्षयन्ति-

### तिद्वपरीतस्तु विकलादेशः॥ ४५॥

नयविषयीकृतस्य वस्तुधर्मस्य भेदवृत्तिप्राधान्याद्, भेदोपचाराद्वा क्रमेण यद्भिधायकं वाक्यम्, स विकलादेशः। एतदुष्टेखस्तु नयस्वरूपा-नभिज्ञश्रोतृणां दुरवगाह इति नयविचारावसर एव प्रदर्शयिण्यते॥४५॥

प्रमाणं निर्णीयाथ यतः कारणात् प्रतिनियतमर्थमेतद्व्यवस्थापयित, तत्कथयन्ति-

## तद् द्विभेदमपि प्रमाणमात्मीयप्रतिबन्धकापगमविशेषस्व-रूपसामर्थ्यतः प्रतिनियतमर्थमवद्योतयति ॥ ४६॥

प्रत्यक्षपरोक्षरूपतया द्विप्रकारमपि प्रागुपवर्णितस्वरूपं प्रमाणं स्वकी-यज्ञानावरणायदृष्टाविशेषक्षयक्षयोपशमलक्षणं योग्यतावशात्प्रतिनियतं नीलादिकमर्थे व्यवस्थापयति ॥ ४६ ॥

एतद्यवच्छेद्यमाचक्षते-

## न तदुत्पत्तितदाकारताभ्याम्, तयोः पार्थक्येन सामस्त्ये-न च व्यभिचारोपलम्भात् ॥ ४७॥

तथाहि— ज्ञानस्य तदुत्पत्तितदाकारताभ्यां व्यस्ताभ्यां, समस्ताभ्यां वा प्रतिनियतार्थव्यवस्थापकत्वं स्वान् । यदि प्राच्यः पक्षः, तदा कपा-टक्षणः कटशान्त्यक्षणस्य व्यवस्थापकः स्वान्, तदुत्पत्तेः केवटायाः सद्भावात् । सम्भ सम्भान्तरस्य च व्यवस्थापकः स्वान्, तदाकारता-

यान्नदुत्पत्तिरहितायाः संभागम्। अय दिनीयः, तत्रा कलशसोत्तरक्षा पूर्वेद्राणसा व्यवस्थापको भवेन, समुक्तियोग्नयुत्पत्तिनग्रकारनोर्विक मानलान्।अशिवामानयोर्पयनयोर्ज्ञानमेनार्थस्य व्यवस्थापकमः, नार्थः, त्तस्य जडत्वादिति मतम्। तदपि न न्यायानुगतम्, ममानार्थसमननार-प्रसुयोत्पन्नज्ञानैर्द्यभिनागन्। तानि हि यथोक्तार्यव्यवस्थापक्*लस्या*प समप्रम्य सद्भावेऽपि प्राच्यं जनकड्यानक्षणं न गृहन्ति । अपि च । कि<sup>मिटम</sup> र्भाकारत्वं वेदनानां <sup>१</sup> यद्वशात्प्रतिनियतार्थपरिच्छेदः स्यान् । किमर्थाकारोः हेसित्तम्, अर्थाकारधारित्वं वा । प्रथमप्रकारे, अर्थाकारोहेलोऽर्थाका-रपरिच्छेद एव, ततम्ब ज्ञान प्रतिनियतार्थपरिच्छेदात्प्रतिनियतमर्थमवयो तयतीति साध्याविशिष्टतं स्पष्टमुपढोकते । द्वितीयप्रकारे पुनरर्याकारवाः रित्वं ज्ञानस्य सर्वात्मना, देञेन वा । प्रथमपश्चे, जडत्वाद्र्थस्य ज्ञानमपि जंड भवेत्, उत्तरार्यक्षणवत्। प्रमाणरूपत्वाभावश्चोत्तरार्यक्षणवदेवास्य प्रस-ज्येत, सर्वात्मना प्रमेयरूपताऽनुकरणात्। अय देशेन नीललादिनाऽर्घाकाः रधारित्वमिप्यते ज्ञानस्य, ताई तेनाजडाकारेण जडताप्रतिपत्तेरसंभवात् कथं तिद्विशिष्टत्वमर्थस्य प्रतीयेत ?। न हि रूपज्ञानेनाप्रतिपत्ररसेन तिद्विगिन ष्टता सहकारफलादौ प्रतीयते । किंच । देशेनार्थाकारघारित्वान्नीलार्थवान्निः शेपार्थानामपि ज्ञानेन प्रहणापत्ति., सत्त्वादिमात्रेण तस्य सर्वत्रार्थाकाः रधारित्वाविशेपात् । अय तद्विशेपेऽपि नीलाद्याकारवेलक्षण्यान्नितिलाः र्थानामग्रहणम् , तार्हे समानाकाराणां समस्तानां प्रहणप्राप्तिः। अय यत एव ज्ञानमुत्पद्यते, तस्यैवाकारानुकरणद्वारेण व्राहकम्, हन्त ! एवमपि समानार्थसमनन्तरप्रत्ययस्य तद्भाहकं स्यादित्युक्तम्। ततो न तदुत्पत्तिः तदाकारताभ्यां ज्ञानस्य प्रतिनियतार्थावभासः, किंतु प्रतिवन्धकापगम-विशेपादिति सिद्धम् ॥४७॥

इति प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कारे श्रीरत्नप्रभाचार्यविरचितार्यां रत्नाकरावतारिकारूयलघुटीकायामागमस्वरूपनिर्णयो

नाम चतुर्थः परिच्छेदः ।

# <sup>अर्दम्</sup> त्र्यथ पञ्चमः परिच्छेदः ।

इत्यं प्रमाणस्य स्वरूपसंद्ये समाख्याय विषयमाचक्षते-

त्तस्य विषयः सामान्यविशेषाचनेकान्तात्मकं वस्तु ॥१॥

रस्य प्रमाणस्य । विसीयन्ते निवध्यन्ते विषयिणोऽस्मिन्निति विषयो गोन चरः परिच्छेद्यमिति यावन्। सामान्यविशेपा वस्यमाणलक्षणावादिर्यस्य सद्सदाचनेकान्तस्य तत्तदात्मकं तत्स्वरूपं वस्त्विति। एवं च केवलस्य सा-भान्यत्य, विशेषत्य, तदुभयत्य वा त्वतन्त्रत्य प्रमाणविषयत्वं प्रतिक्षिप्तं भव-ति। अधैतदाकर्ण्य कर्णामेडपीडिता इव यौगाः संगिरन्ते। नन्वहो जैसाः! केनेदं सुहृदा कर्णपुटविटङ्कितमकारि युर्फ्माकम्, स्वतन्त्रौ सामान्यविशेषौ न प्रमाणभूमिरिति। सर्वगतं हि सामान्यं गोत्वादि, तद्विपरीतास्त शव-लशावलेयवाहुलेयाद्यो विशेपाः, ततः कथमेपामैक्यमाकर्णयितुमि स-कर्णें: शक्यम् ? । तथा च सामान्यविशेपावलन्तभित्री, विरुद्धधर्माध्य-स्तत्वात्, यावेवं तावेवम्, यथा पायःपावकौ, तथा चैतौ, तस्मात्तथा, ततो न सामान्यविशेपात्मकत्वं घटादेघेटते । तदेतत्परमप्रणयपरायणप्रणयि-नीप्रियालापप्रायं वासवेश्मान्तरेव राजते। तथाहि-यदिदं सर्वगतत्वं सामा-न्यस्य न्यस्तिप, तत् किं व्यक्तिसर्वगतत्वम्, सर्वसर्वगतत्वं वा स्वीकृत्य । यदि प्राक्तनम्, तदा तर्णकोत्पाददेशे तद्विद्यमानं वर्णनीयम्, अन्यया व्यक्तिसर्वगतत्वव्याघातात्।तत्रोत्पन्नायां च व्यक्तौ कुतस्तत् तत्र भवेत् ? कि व्यक्ता सहैवोत्परोत, व्यक्त्यन्तराद्वा समागच्छेत् १। नादा: प्रसः, निस्रत्वेनास्य स्वीकृतत्वान् । द्वितीयपक्षे तु ततस्तदागच्छन् पूर्वव्यक्ति परित्यन्यागच्छेन्, अपरित्यन्य वा। प्राचिकविकल्पे, प्राक्तनव्यकेर्नि:सा-मान्यताऽऽपत्तिः। द्वितीयपश्चे तु किं व्यक्तया सहैवागच्छेत्, केनचिद्शेन ना । आद्ये शावलेयेऽपि वाहुलेयोऽयमिति प्रतीतिः स्यात् । द्वितीयपक्षे तु सामान्यस्य सांशताऽऽपत्तिः, सांशले चास्य न्यक्तिनद्गितसलप्राप्तिः। अय

विचित्रा वस्त्नां शक्तिः; यथा मन्त्रादिसंस्हतमस्त्रमुद्रस्थं व्याधिविशेषं छि-नित्त, नोदरम्; तद्वदिहापि सामान्यसेट्यी शक्तिः, यथा स्वहेतुभ्यः समु-त्पद्यमानेऽर्थे पूर्वस्थानाद्चलदेव तत्र वर्तत इति चेत्। स्यादेतदेवम् , यद्ये-फान्तेनैक्यं सामान्यस्य प्रमाणेन प्रसिद्धं स्थात्; नचैवम्, तस्येव तत्त्वतो विचारियतुमुपक्रान्तलात्। तथाहि -यद्यस्येकान्तेक्यं कीर्स्वते, तदाभित्र-देशकालासु व्यक्तिपु गृत्तिनं स्यादिति। यदि तु स्वभाववादालम्यनमात्रे-णैंचे<u>यमु</u>पपाद्यते, तदा किममुना सामान्येन ?, किंतरां वाऽन्येनापि भूयसा वस्तुना परिकल्पितेन ?। एकेव काचित् पद्मनिधीयमाना व्यक्ति-रभ्युपगम्यताम् । सा हि तथास्त्रभावत्वात् तथा तथा प्रथिष्यत इति लामाभिलापुकस्य मूलोच्छेदः। तन्न व्यक्तिसर्वगतलमेतस्य सङ्गतिगो-चरीभावमभजत् । नापि सर्वसूर्वगृत्तुत्वम् , खण्डमुण्डादिञ्यक्सन्तराले-ऽपि तदुपलम्भप्रसङ्गात्। अञ्यक्तलात्त्र तस्यानुपलम्भ इति चेत् , व्यक्ति-स्वात्मनोऽप्यनुपलम्भोऽत एव तत्रास्तु । अन्तराले व्यक्त्यात्मनः सद्गा-वावेदकप्रमाणाभावादसत्त्वादेवानुपलम्भे, सामान्यस्वापि सोऽसत्त्वादेव तत्रास्तु, विशेपाभावात् । किच । प्रथमव्यक्तिसमाकलनवेलायां तद्भि-व्यक्तस्य सामान्यस्य सर्वात्मनाऽभिव्यक्तिजीतेव, अन्यया व्यक्ताव्यक्तस्व-भावभेदेनानेकलानुपङ्गादृसामान्यस्वरूपताऽऽपत्तिः । तस्मादुपलन्धिल-क्षणप्राप्तस्य सुव्यक्त्यन्तराले सामान्यस्यानुपलन्भाद्सत्त्वम्, व्यक्तिसा-त्मवत् । अपि च । अञ्यक्तलात् तत्र तस्यानुपलम्भस्तदा सिध्येद्, यदि व्यक्त्यभिव्यङ्गयतासामान्यस्य सिद्धा स्यात्; नचेवम्, नित्यैकरूपस्या-स्याभिव्यक्तेरेवानुपपत्ते:।तथाहि-व्यक्तिरुपकारं किञ्चत्क्वंती सामान्य-मभिन्य ज्येन् , इतरथा वा । कुर्वती चेन् , कोऽनया तस्योपकार. कियते । तःज्ञानोत्पादनयोग्यता चेन् , सा ततो भिन्ना, अभिन्ना वा विधीयेत । भिन्ना चेन , तत्करणे सामान्यस्य न किञ्चित्कृतमिति तद्वस्थाऽस्थानभिन्याकि । अभिन्ना चेन, तत्करणे सामान्यमेव कृतं स्यान्, तथा चानित्यलप्राप्तिः। तज्ञानं चेदुपकार.,ताईं कथं मामान्यस्य मिद्धि.?, अनुगतज्ञानस्य व्य-क्तिभ्य एव प्राहुभीवान्। तत्महायस्यास्येवात्र व्यापार इसपि श्रद्धामात्रम्। यनो यदि घटोत्पत्तौ दण्डाशुपेतकुम्भकारवद् व्यक्त्युपेतं सामान्यमगु-

गतज्ञानीरपत्ती व्याप्रियमाणं प्रतीयेत, तदा स्मादेतन्, तत्र नास्येव । र किधित् कुर्वत्याश्च व्यथ्यकले, विजातीयव्यक्तेरि व्यथ्यकलप्रमद्गः। त्तन्नाच्यक्तत्वात् तत्र तस्यानुपलम्भः, किन्त्वसत्त्वादेवः इति न सर्व-सर्वगतमप्येतद्भवितुमहीते, किन्तु प्रतिव्यक्ति कथि दिमिनम्, कथ-श्चित्तदात्मकत्वाद्व, दिसदृश्चपरिणामवत् । यथैव हि काचिद्यक्तिरूप-रूभ्यमानाद्यक्यन्तराहिशिष्टा विसद्दश्वपरिणामदर्शनादवतिष्ठते, तथा सदृशपरिणामात्मकसामान्यदृर्शनात् समानेति, तेनायं समानो गौः, सोऽनेन समान इति प्रतीते. । नच व्यक्तिस्वरूपाद्भिन्नत्वात् सामा-न्यरूपताञ्याघातोऽस्य, रूपादेरप्यत एव गुणरूपताञ्याघातप्रसङ्गात् । फयन्त्रिद्यतिरेकस्तु रूपादेरिव सदशपरिणामस्याप्यस्येव । ननु प्रथम-व्यक्तिदर्शनवेलायां कथं न समानप्रत्ययोत्पत्तिः ?, तत्र सदशपरिणामस्य भावादिति चेत्, तवापि विशिष्टप्रत्ययोत्पत्तित्तदानीं कस्मान स्याद् ?, वैसदृश्यस्यापि भावात् । परापेक्षत्वात् तस्याप्रसङ्गोऽन्यत्रापि तुस्यः। समानप्रत्ययोऽपि हि परापेक्षः, परापेक्षामन्तरेण काचित् कदाचि-इप्यभावात्, अणुमहत्त्वादिप्रत्ययवत् । विशेषा अपि नैकान्तेन सामा-न्याद्विपरीतधर्माणो भवितुमहीन्त । यतो यदि सामान्यं सर्वगतं सिद्धं भवेत्, तदा तेपामव्यापकलेन ततो विरुद्धधर्माभ्यासः स्यात्, नचैवम्, सामान्यस्य विशेषाणां च कथि चत्परस्पराज्यतिरेकेणैकानेकरूपतया-रिश्चतत्वात् । विशेषेभ्योऽन्यतिरिक्तत्वाद्धिः सामान्यमप्यनेकिमध्यते. नामान्यात् विशेषाणामव्यविरेकात्तेऽप्येकरूपा इति । एकतं च सामा-न्यस्य संप्रह्नयार्पणात् सर्वत्र विज्ञेयम् । प्रमाणार्पणात्तस्य सदृशप-रेणामरूपस्य विसदशपरिणामवन् प्रतिन्यक्ति भेदान् । एवं चासिद्धं ८ सर्वथा विरुद्धधर्मोध्यस्तत्वं सामान्यविशेषयोः । यदि पुनः कथाध्वदेव .जेरुद्धधर्माध्यत्तत्वं हेतुश्चिकीर्पितम् , तदा विरुद्धमेव, कयंचिद्धिरुद्ध-यर्माध्यासस्य कथंचिद्रेदेनैवादिनाभृतत्वात्। पाथ-पावकस्वरूपो दृष्टा-त्तोऽप्युभयविकलः, तयोरपि कथंचिदेव विरुद्धधर्माध्यत्तत्वेन भिन्नत्वेन च स्तीकरणात्। पयस्त्वपावकत्वादिना हि तयोविरुद्धधर्माध्यासो भेदख्य. व्यत्वादिना पुनलद्वैपरीत्यमिति । तथा च कथं न सामान्यविद्रोपात्म-

कत्वं घटादेघेटत इति ॥ १ ॥

े अधुना सामान्यविशेषस्वरूपानेकान्तात्मकवस्तुसमर्थनार्थ साक्षा-देतुद्वयमभिद्धानाः सद्मदाद्यनेकान्तात्मकवस्तुप्रसाधकहेतून् सूच-यन्ति-

# अनुगतविशिष्टाकारप्रतीतिविषयलात्, प्राचीनोत्तराका-रपरिलागोपादानावस्थानस्वरूपपरिणलाऽर्थिकिया-

# सामर्थ्यघटनाच ॥ २ ॥

अनुगताकाराऽनुष्टृत्तस्वभावा गौगौरित्यादिप्रतीतिः, विशिष्टाकारा व्याष्ट्रत्तरूपा शवलः श्यामल इत्यादिप्रतीतिस्तद्गोचरत्वात्; इति तिर्यक्-सामान्यगुणाख्यविशेषलक्षणानेकान्तात्मकवर्त्त्वसिद्धौ हेतुः । प्राचीनो-त्तराकारयोः यथासङ्ख्येन ये परित्यागोपादाने, ताभ्यां यदवस्थानम्, तत्स्वरूपपरिणामेनार्थकियासामर्थ्यघटनात् कार्यकरणोपपत्तेः, इत्यूर्ष्व-तासामान्यपर्यायाख्यविशेषस्वरूपानेकान्तात्मकवस्तुसिद्धौ हेतुः । चका-रात् सदसदायानेकान्तसमर्थकहेतवः सदसदाकारप्रतीतिविषयत्वादयो द्रष्टन्याः ॥ २॥

इदानीं सामान्यं प्रकारतः प्ररूपयन्ति-

सामान्यं द्विप्रकारं तिर्थक्सामान्यमूध्वेतासामान्यं च॥३॥

तिर्यगुलेशिनाऽनुवृत्ताकारप्रत्ययेन गृहामाणं तिर्यक्सामान्यम्, ऊर्धन् गुलेशिनाऽनुगताकारप्रत्ययेन परिच्छिनमानमृद्ध्वतासामान्यं चेति॥३॥

तत्राराभेदस्य सारूपं सोदाहरणमुपदर्शयन्ति-

व्यक्ति तुल्या परिणतिस्तिर्यक्सामान्यम्, शबलशाब-

## रेयादिविण्डेषु गोत्वं यथा ॥श।

ट्यक्ति व्यक्तिमधिश्रित्र समाना परिणतिम्विर्यक्तामान्यं विद्येयम्। सीमताः सिन्नरत्ते- गीर्गीरित्यायगुगनाकारश्रतिपत्तेरन्यव्यापृत्तिः

त्रेणैव ध्यक्तियु प्रसिद्धरनवसर एव सहजपरिणामस्वरूपसामान्य-क्तिरः । संबत्तं व्यावृत्तानि हि स्त्रलक्षणानि न मनागप्यात्मानमन्येन ।भयन्तीनि । तदेनस्मरुमरीचिकाचकोदकाऽऽचान्तये ऽञ्जलिपुटप्रमा-ाम्। यत इयमन्यव्यानृत्तिर्वहिः, अन्तर्वा भवन्। तत्र स्वण्डमुण्डादिवि-पप्रतिष्टेकान्यत्र्यानुत्तेर्वहिः सङ्गावे सामान्यक्षपता दुर्निवारा । आन्त-वे तु तस्याः कथं वहिर्याभिमुज्येनोहेत्यः स्यान् ? । नान्तः, यहिर्वा नयपि साभिप्रायप्रकटनमात्रम् । तथाभूतं रान्यव्यावृत्तिस्वरूपं र्वश्वन्, न किश्विद्या। किश्विद्येन्, नृतमन्तर्वाहेर्वा तेन भाव्यम्, तत्र प्रतिपादितदोपानतिकम.। न किन्तिचेन्, कथं तथाभृतप्रत्ययहेतुः १। मनामात्रनिर्मित एवायमिति चेन्, तर्हि वहिर्धापेका न भवेन्। ् धन्यकारणको भावोऽन्यवपेक्षते. धूमादेः सिल्लायपेक्षाप्रसद्गात् । क्य । वासनाऽप्यनुभूतार्थविषयेवोपजायते। नचात्यन्तामत्त्वेन त्वन्मते ।ामान्यानुभवसम्भवः। अपि च। वासना तथाभृतं प्रत्ययं विपयतयोत्पा-[येत्, कारणमात्रतया वा । प्राचि पक्षे सकटाविशेपानुयायिनी पारमा-र् धेकी परिच्छेद्यस्वभावा वासनेति पर्यायान्तरेण सामान्यमेवाभिहितं नवेत्। कारणमात्रतया तु वासनायाः सदृशप्रत्ययजनने विपयोऽस्य *ा*क्तज्यः, निर्विपयस्य प्रत्ययस्यैनासंभवात् । नच सदशपरिणार्म **बेमुच्यापरस्तद्विपयः सङ्गच्छते, प्रागुदीरितदोपानुपङ्गात् । किञ्च ।** विमन्यव्यावृत्तिः स्वयमसमानाकारस्य, समानाकारस्य वा वस्तुनः यान् । प्राक्तनविकल्पकल्पनायामातिप्रसङ्गः, कुरङ्गतुरङ्गतरङ्गादिष्विप त्संभवापत्ते , तथा च तेष्वनुगताकारैकप्रत्ययानुपद्गः । स्वयं समा-ाकारस्य तु वस्तुनोऽभ्युपगमे समुपिक्षित एवायमतिथिः सदृशपिर-ामः क्यं पराणुद्यताम् १ । नेनु यया प्रत्यासत्त्या केचन भावाः स्वयं . हशपरिणामं विश्रति, तयैव स्वयमंतदात्मका अपि सन्तस्तया किन्नाव-सिरन् ? इति चेत् । तदनुचितम् । चेतनेतरभेदाभानप्रसङ्गात् । यथै-। हि प्रत्यासत्त्या चेतनेतरस्वभावान् भावाः स्वीकुर्वन्ति, तयैव स्वयम-रात्मका अपि सन्तस्तथा कि नावभासेरन् ? इत्यपि बुवाणस्य बह्याहैतवा-नो न वक्त्रं वक्रीभवेत् । चेतनेतरव्यातिरिक्तस्य ब्रह्मणोऽसत्त्वात्

कत्वं घटादेघेटत इति ॥ १ ॥

अधुना सामान्यविशेषस्यरूपानेकान्तात्मकवन्तुममर्थनार्थ साक्षा-द्वेतुद्वयमभिद्धानाः सद्सद्यचनेकान्तात्मकवन्तुप्रगाधकहेत्न मूल-यन्ति-

अनुगतविशिष्टाकारप्रतीतिविषयलात्, प्राचीनोत्तराका-रपरिलागोपादानावस्थानस्वरूपपरिणलाऽर्थिकिया-

### सामर्थ्यघटनाच ॥ २ ॥

अनुगताकाराऽनुष्टृत्तस्यभावा गौगीरिह्यादिप्रतीतिः, विशिष्टाकारा व्याष्ट्रत्तरूपा शवलः अयामल इत्यादिप्रतीतिस्तद्दोचरत्वान्; इति तिर्यक्-सामान्यगुणार्त्यविशेषलक्षणानेकान्तात्मकवरत्विसद्धौ हेतुः । प्राचीनो-त्तराकारयोः यथासङ्ख्येन ये परिह्यागोपादाने, ताभ्यां यदवस्थानम्, तत्स्वरूपपरिणामेनार्थिक्रयासामर्थ्यघटनान् कार्यकरणोपपत्तेः, इत्यूर्ध्व-तासामान्यपर्यायाल्यविशेषस्वरूपानेकान्तात्मकवरत्विसद्धौ हेतुः । चका-रात् सदसदाद्यनेकान्तसमर्थकहेतवः सदसदाकारप्रतीतिविषयत्वादयो द्रष्टव्याः ॥ २॥

इदानीं सामान्यं प्रकारतः प्ररूपयन्ति-

सामान्यं द्विप्रकारं तिर्यक्सामान्यमूर्ध्वतासामान्यं च॥३॥ .

तिर्यगुहेखिनाऽनुवृत्ताकारप्रत्ययेन गृह्यमाणं तिर्यक्सामान्यम्, ऊर्ध्व-सुहेखिनाऽनुगताकारप्रत्ययेन परिच्छिद्यमानमृद्ध्वतासामान्यं चेति॥३॥

तत्राद्यभेदस्य स्वरूपं सोदाहरणमुपदर्शयन्ति-

अतिव्यक्ति तुल्या परिणतिस्तिर्यक्सामान्यम्, शबलशाव-

## लेयादिपिण्डेषु गोत्वं यथा ॥४॥

व्यक्तिं व्यक्तिमधिश्रित्य समाना परिणतिस्तिर्यक्सामान्यं विज्ञेयम्। सौगता. सङ्गिरन्ते- गोगोरित्याद्यनुगताकारप्रतिपत्तरन्यव्यावृत्ति-

الملاقاة أناف أنحرني سأنا منافيات فبالمناب المستمسلة سفسال سوسا कारकार्यः, कार्याः या पायास्यायात्यः, सदि सामावर्धेऽधि रतात्रायांत्र र संबंधित । एव च यन् समास्यास्यासंकियात्राहि स भव (१. नवसर , यथा सर्वेन्द्रांत्रम् , स्यापार्धापक्रिमती भाव इति ध्यापवानुपारिष्यर्गनाष्ट्रते । तथा च क्रमपोगपप्रपार्गापक्षाः स्वापन क्षेत्रक्षणियाच्यायक्तमानार्विक्या क्षणिके विधास्पतीनि प्रतिपरप्रितिक्षः॥ अञाचहमोर । ननु क्षणाभित्रेतिमभावाभिषाविभिक्षणा फारणमाहिणाः. कार्यमाटिणः, सहयमाटिणा या प्रत्यकाद्र्यकित्याकारिताप्रसीतिः भारत्यत्, यतन्त्रच शब्दावै। पर्मिणि प्रत्यक्षप्रमाणप्रतीनमेवेत्युक्तं, युक्तं, स्यात् । अ त्तावत्यीरम्यात् , तस्य फारणमात्रमन्त्रणपरायणलेन फायंधित्रदन्तीफण्ट-द्यात् । नापि हितीयान् , तस्य फार्यमात्रपरिन्हेंद्रदिष्टरघरीन फारणाय-धारणवन्ध्यत्वात् । तद्वभयावभागे घटमस्य कारणम्, कार्य धेत्पर्थ-तिचाकारित्यावसायोत्पादान । यस्तृत्यरूपमेव कारणताम् , कार्यार्थकीत तद्न्यतरपरिच्छेदेऽपि तद्युद्धिमिद्धिरित चेग्, एवं गार्र भारिभारिक्षा-पवासिनोऽपि बहिदर्शनांद्य तत्र धृमजनऋषानध्यम्य, धृमणधीनान देव वहिजन्यत्वनिश्चयस्य च प्रसन्नः। नापि कृतीयान् , कार्यकारणीयार्याः घाहियाः प्रत्यक्षम्यासंभवात् , तस्य क्षणमात्रजीवियात् , अन्यथाः तिव हेतीःकंभिचारात् । तद्भयसामध्यसम्हत्रीयकस्यप्रसाधाचर्यसाय भीत चेन् . तर्ह क्ष्यं प्रयक्षेण तव्यक्षीतः ! । प्रयक्षस्यापाणपापशिलान् (५५० स्यस्य रहारेण प्रस्थपेत्र सण्यप्रीपीर चेत्र । सनु सक्षापिकाणायाः हिरो रस्टरेर कि प्रस्तेक प्राथकितामानाती पालपानांत, सन् मुर्व

कथमस्य तथाऽवभासनम् ? इत्यन्यत्रापि तुल्यम् । न खलु सदश-परिणामशून्यं स्वल्क्षणमप्यस्ति, यत् तथाऽवभासेत । नतु स्वल्क्षणस्य विसदशाकारात्मनः सदश्परिणामात्मकत्वं विरुध्यते । नेवम् । ज्ञानस्य चित्राकारतावत्, विकल्पेतराकारतावचैकस्योभयात्मकत्वाविरोधात्। ततो व्यावृत्तप्रत्ययहेतुविसदशाकारतावद् वस्तुनः सदशपरिणामात्मकत्वमप्य-नुयायिष्रत्ययहेतुः स्वीकार्यम् ॥ ४॥

अथ सामान्यद्वितीयभेदं सिनदर्शनमुपदर्शयन्तिपूर्वापरपरिणामसाधारणं द्रव्यमूध्वतासामान्यं कटककङ्कणाद्यनुगामिकाञ्चनवत् ॥ ५ ॥

पूर्वीपरपर्यीययोरनुगतमेकं द्रव्यम्, द्रवति तांस्तान् पर्योयान् गच्छ-तीति व्युत्पत्त्या त्रिकालानुयायी यो वस्त्वंशः, तदूर्ध्वतासामान्यमित्याभ-धीयते। निदर्शनमुत्तानमेव। अत्रैकस्य कालत्रयानुयायितायां जनुपाऽन्धः शौद्धोदनिशिष्यः समाचष्टे-अहो ! कष्टः शिष्टेर्रपृकान्तोऽयमेकस्यानेक-कालावस्थितिवादः। प्रतिक्षणभङ्गुन्रभावावभासनायामेव हि प्रमाणसुद्रा साक्षिणी। तथाहि / यत् सत्, तत्क्षणिकम्, संश्व विवादाध्यासितः शन्दा-दिः। सत्त्वं तावद् यत् किञ्चिद्न्यत्रास्तु, प्रस्तुते तावदर्थक्रियाकारित्वमेव मे संमतम्, तच शब्दादो धर्माणि प्रत्यक्षप्रमाणप्रतीतमेव। विपक्षाम व्याप-फानुपलब्ध्या व्यावृत्तम्। सत्त्वस्य हि क्षणिकत्ववत् क्रमाक्रमावीप व्याप-कावेव । न हि कमाक्रमाभ्यामन्यः प्रकारः शङ्कितुमपि शक्यते, व्याघात-स्योइटत्यात्, न क्रम इति निपेधादेवाक्रमीपगमात्, नाक्रम इति निपेधा-देव च क्रमोपगमात्। तो च क्रमाक्रमी स्थिराद्यावर्त्तमानावर्थिकयागि तनो व्यावर्त्तयतः । वर्त्तमानार्थक्रियाकरणकाले द्यतीतानागतयोरप्यर्थकि-ययोः समर्थत्वे तयोरपि करणप्रसङ्गः। असमर्थत्वे पूर्वापरकालयोरप्यकर-णापिनः । समर्थोऽप्यपेक्षणीयासिन्नवेर्न करोति, तत्मिन्नधेस्तु करोतीति चेत्। नतु किमर्थ सहकारिणामपेक्षा १ कि स्वरूपलाभार्थम्, उतापकारा-र्थम् , अथ कार्यार्थम् । न प्रथमः, स्वरूपस्य कारणाधीनस्य नित्यस्य वा पूर्व-सिद्धत्वात् । न द्वितीयः, स्वयं सामर्थ्येऽमामर्थ्यं वा तस्यानुषयोगात्।

----

भ्यात्रः स्वतः समग्रेहेन्द्रः उपज्ञारः क्रिमर्थकः ? । भावः स्वतेऽसमग्रेहेन्द्रः उपज्ञारः क्रिमर्थकः" शा १॥

न्तर एवं न कृतियः । प्रपत्नारवन् सहतारिणामप्यनुपयोगान् । गयाच-

"भाव, स्वतः समयेक्षेत्, पर्यातं सहकारिभिः । भाव, स्वतोऽसमयेक्षेत्, पर्यातं सहकारिभिः"॥ १ ॥

जनेराधीनम्बभावतया कार्यमेव तानपेक्षत इति चेत्। न । तस्या-स्ततन्त्रतान् . स्वानन्त्र्ये वा फार्यलन्यापातान् . तदि तत्माकस्येऽपि स्वातन्त्र्यादेव न भवेदिति । एवं च यत् क्षमाक्रनाभ्यामर्थकियाकारि न भवति. तदसत् . यया गगनेन्द्विरम् , तया चाक्षणिकाभिमतो भाव इति च्यापकानुपलव्यिकतिष्ठते । तथा च क्रमयागपद्ययोर्व्यापकयोः व्याष्ट्र-सेर्झानेकायावर्त्तमानाधीकया क्षणिके विकान्यतीति प्रतिवन्धासिद्धिः॥ अत्राचन्महे । नतु क्षणभिवेहिमभावाभिधाविभिक्षुणा कारणप्राहिणः, कार्यप्राहिणः, तहूचप्राहिणो चा प्रत्यक्षाद्र्यकियाकारित्वप्रतीतिः प्रोच्येत. यतलच शब्दादो धार्माण प्रतक्षप्रमाणप्रतीतमेवेलुक्तं युक्तं स्यान् । न तावत्गीरस्यान् , तस्य कारणमात्रमन्त्रणपरायणलेन कार्यक्रिवदन्तीकुण्ठ-त्वान् । नापि द्वितीयान् , तस्य कार्यमात्रपरिच्छेद्विद्ग्यत्वेन कारणाव-धारणवन्ध्यत्वात् । तदुभयावभासे चेद्मस्य कारणम्, कार्य चेत्रर्थ-न्यानारितावसायोत्पादान् । वस्तुस्तरूपमेव कारणतम्, कार्यतं चेति तद्न्यतरपरिच्छेदेऽपि तद्बुद्धिसिद्धिरिति चेत्, एवं ताह नालिकेरद्धी-पवासिनोऽपि वहिद्रानोदेव तत्र धूनजनकलिव्ययस्य, धूनद्र्यना-देव वहिजन्यत्वनिश्चयस्य च प्रसङ्गः। नापि वृतीयान्, कार्यकारणोभयी-प्राहिणः प्रसम्सासंभवात्, तस्य क्षणमात्रजीवित्वान्, जन्ययाऽनेनेव हेतोर्व्यभिचारान् । तदुभयसामध्यसमुद्भुविकस्पप्रसादासदुवसाय इति चेन्. ताहें क्यं प्रसक्षेण वस्रवीविः ?। प्रसक्ष्यापारपरामाहीतान् विकृ स्यस्य वहारेण प्रसम्भव वहम्रकामिवि चेन्। न्तु न कार्यकारणमान हिणोरन्यवरेणापि प्रसन्तेण प्राक्षार्यकारणभावो भावयामाचे, वत् कवं विकल्पेन तद्यापारः परामृश्येत ? इति न क्षणिकवादिनः काप्यथिकिया-प्रतीतिरस्तीति वाद्यसिद्धं सत्त्वम्। संदिग्धानैकान्तिकं च, क्षणिकाक्षणिकं क्षणिकेकान्तिवपक्षे क्रमाक्रमच्यापकानुपलम्भस्यासिद्धत्वेन तद्याप्तार्थ-कियायास्ततो च्यावृत्त्यनिर्णयात्। किंचित् कृत्वाऽन्यस्य करणं हि क्रमः। अयं च कलशस्य कथंचिदेकरूपस्येव क्रमवत्सहकारिकारणकलापोप-ढोकनवशेन क्रमेण घटचेटिकामस्तकोपरिपर्यटनात्तासां कृमं कुर्वतः सुप्रतीत एव। अत्र हि भवानत्यन्ततार्किकंमन्योऽप्येतदेव वक्तुं शकोति, यस्मादक्षेपिक्रयाधर्मणः समर्थस्वभावादेकं कार्यमुद्पादि, स एव चेत् पूर्व-मप्यस्ति, तदा तत्कालवत्तदेव तद्विद्धानः कथं वार्यताम् ?।

"कार्याणि हि विलम्बन्ते कारणाऽसन्निधानतः । समर्थहेतुसद्भावे क्षेपस्तेषां नु किंकृतः ?"।।१।।इति ।

नचैतद्वदातम् । एकान्तेनाक्षेपिकयाधर्मत्वानभ्युपगमात् । द्रव्य-रूपशक्त्यपेक्षया हितत् समर्थमभिधीयते, पर्यायशक्त्यपेक्षया लसमर्थ-मिति । यदेव हि कुशूलुमूलावलम्वि वीजद्रव्यम्, तदेवावनिवनपवनात-पसमर्पितातिशयविशेपस्वरूपपर्यायशाक्तिसमन्वितमङ्कुरं करोति। नन्व-सौ पर्यायशाक्तिः कुशूलमूलावस्थानाऽवस्थायामविद्यमाना, क्षेत्रक्षितिक्षे-पक्षणे तु संपद्ममाना वीजद्रव्याद्भिन्ना वा स्यात्, अभिन्ना वा, भिन्ना-भिन्ना वा। यदा भिन्ना, तदा किमनया काणनेत्राञ्जनरेखाप्रख्यया ?, विभिन्नाः सन्निधिभाजः संवेदनकोटीमुपागताः सहकारिण एवासताम् । अय सहकारिणः कमि वीजस्यातिशेषविशेषमपोपयन्तः कथं सहका-रितामपि प्राप्तुयुः ? इति चेत् , तर्द्धतिशयोऽप्यतिशयान्तरमनारचयन् कथंतत्तां प्राप्तुयान् ?। अथायमारचयति तदन्तरम्, ताई समुपान्थित-मनवस्थाद्रारथ्यम् । अथाभिन्ना भावात् पर्यायशक्तिः, ताई तत्करणे स एव छत इति कथं न क्षणिकत्वम् ?। भिन्नाभिन्नपर्यायशाक्तेपक्षोऽपंशो क्षणिकलमनर्पयन्न कुञलीति ॥ अत्र त्रृमः-एपु चरम एव पक्षः कक्षाक्रियते । नचात्र कलङ्कः कश्चित्, द्रव्यांशद्वारेणाऽक्षणिके वस्तुनि क्षणिकत्वोपगमान, क्षणिकैकान्तस्येव कुट्टियनुमुप-पर्यायांशहारेण क्रान्तत्वात् । क्षणिकपर्याये स्योऽच्यतिरेकात् क्षणिकमेव द्रव्यं प्राप्नो-

तीति चेन्। न । व्यतिरेकन्यापि संभवान् । नच व्यतिरेकाव्यति-रेकावेकस्य विरुध्येते । न हि नचः प्रयोगाप्रयोगमात्रेण विरोधगतिः, अतिप्रसङ्गान् ।

"द्रुटित हृद्यं गाडोह्नेगं हिधा न तु भिद्यते

वहित विकलः कायो मोहं न सुश्वति वेतनाम् ।

व्वलयित तनूमन्तर्दाहः करोति न भत्मसान्

प्रहरित विधिर्ममण्डेदी न कृन्तित जीवितम्"॥ १ ॥

इलादिष्विप तत्प्राप्तेः । नच स्थिरभावस्यापि येनैव रूपेण व्यतिरे-

कम्, तेनेवाव्यतिरेकं व्याकुर्महे. द्रव्यमेतत्, एते च पर्याया इतिरूपेण हि व्यतिरेकः. वस्त्वेतिहित्षेण लव्यतिरेकः । एकमेव च विज्ञानक्षणं सिवक्त्याविकत्पकम्, भ्रान्ताभ्रान्तम्, कार्यं कारणं चायं स्वयमेव स्वीकरोति, भेदाभेदे तु विरोधप्रातिरोधमाभिद्धातीति महासाहसिकः, इति क्षणिकाक्षणिकेऽपि क्रमाक्रमाभ्यामधिक्रयायाः संभवात् सिद्धं संदिग्धानेकान्तिकं सत्त्वम् । क्षणिकंकान्ते ताभ्यामधिक्रयाया अनुपपत्ते-विरुद्धं वा। तथाहि क्रमस्तावद् द्वेषाः देशक्रमः, कालक्रमश्च। तत्र देशक्रमो यथा तरलतरतरक्षपरम्परोत्तरणरमणीयभ्रेणीभृतश्चेतच्छद्मिथु- विनामम् । कालक्ष्यस्त्वकात्मिन् क्लदो क्रमेण मथुमधूकवन्धूकशम्यु-

कादीनां धारणिकयां कुर्वाणे । क्षणिकैकान्ते तु द्वयोरप्येतयोरभाव एवं । येन हि वस्तुना किचिद्देशे, काले वा किचित्कार्यमर्जयामासे, तत्तत्रेव, तदानीमेव च निरन्वयमनव्यत्, ततो देशान्तरकालान्तरानुसरणव्यस-नशालिनः कत्याप्येकस्यासंभवात् क नाम क्षणिकैकान्ते क्रमोऽस्तु । नाप्यत्र योगपद्यमनवद्यम् । यतः क्षणिकानंशस्वरूपं रूपं युगपदेव स्व-

कार्याणि कार्याणि कुर्वाणं येनैव स्वभावेन स्वोपादेयं रूपमुत्पाद्यति तेनैव ज्ञानश्चणमपि, यद्वा येनैव ज्ञानश्चणं तेनैव रूपश्चणमपि, स्वभावान्तरेण वा । प्राचि पक्षे, ज्ञानस्य रूपस्वरूपत्वापत्तिः, रूपोत्पादकैकस्वभावा-भिनिर्वर्त्त्यत्वान्, रूपस्वरूपवन् । द्वितीये, रूपस्य ज्ञानरूपताऽऽपत्तिः,

त्रानोत्पाद्नैकस्वभावसंपाद्यत्वात्, ज्ञानस्वरूपवत् । वृतीये, रूपक्षणस्य गणिकानंशस्वरूपस्यापात्तः, स्वभावभेदस्य भेद्कस्य सङ्गावात्।अधानं- ?। नाशुकल्वम् , नाशुखरूपत्वं वा । नाशकत्वं चेत् , तर्हि <u>सुद्</u>ररादि-• गोत्पादद्वीरेगानेन घटादिरुन्मूलनीयः; तथाच तत्रापि नाशेऽय-पर्यतुयोग इत्यनवस्था । नाशस्वरूपत्वं चेत् । नन्वेवमर्थान्तरत्वा-गत् कथं कुटस्येवासौस्यात् ?, अन्यस्यापि कस्मान्नोच्यते ?। तत्सं-ात्वेन करणादिति चेन्, कः संबन्धः ?; कार्यकारणभावः, संयोगः, पणीभावः, अविष्वग्भावो वा । न प्राच्यः पक्षः, सुद्गरादिकार्यत्वेन युपगमात्। न द्वितीयः, तस्याद्रन्यत्वात्, इटादिसमकालतापत्तेश्च। त्तीयः, भूतलादि।विगेपणतया तत्कक्षीकारात्। तुरीये त्वाविष्वग्भावः धाऽभेदः, कथि चदभेदो वा भवेत्। नाद्यः पक्षः, ष्टथग्भूतत्वेनास्य कारात्। न द्वितीयः, विरोधावरोधान् । इति नाशहेतोरयोगतः सिद्ध ्नां तं प्रत्यनपेक्षत्विमिति । तद्तेतद्तस्य समस्तमुत्पादेऽपि समानं पश्यतः स एव पर्यनुयुश्वानस्य छुपैकलोचनतामाविष्करोति। तथाहि-उत्पा-उरिप सत्त्वभावस्य, असत्त्वभावस्य वा भावस्योत्पाद्कः स्यात् । न वभावस्य, तस्य कृतोपस्थायिताप्रसङ्गात् । नाप्यसत्स्वभावस्यं, स्वभा-,धान्यथाकर्तुमशक्तेः,अभ्युपगमविरोधाच । न ह्यसत्स्वभावजन्योत्पा-विभिष्यते त्वया । अधानुत्पन्नत्यासत्त्वादुत्पन्नस्य सत्त्वभावत्वाद्यर्थी ज्ल्पयुगलोपन्यासपरिश्रम इति चेत्। नैवम्। नष्टेतरिवकल्पापेक्ष-त्य नाशेऽपि तुल्यत्वात्।

तथाच-

"भावो भवत्स्वभावश्चेत् कृतमुत्पादहेतुभिः। अथाभवत्स्वभावोऽसौ कृतमुत्पादहेतुभिः"॥ १॥

तथाऽयमुत्पद्यमानाद्यतिरिक्तः, अञ्यातिरिक्ते वा । तत्र जन्यान्य-रेक्कोत्पाद्जनकत्वे न जन्यस्योत्पादः, जन्याञ्यतिरिक्त्वेनोत्पादस्य प्रचिद्योगात्। न हि कथि चिद्रिन्नमुत्पाद्मन्तरेण त्देवोत्पद्यत इत्यपि , कुं शक्यते, किन्तु विस्तद्मित्येव वक्तं शक्यम्; नच तथा तदुत्पादः । थितः स्वात्। उत्पद्यमानाद्यतिरिक्कोत्पाद्जनकतायां न तस्योत्पादः, तद्व-न्यस्यापि वा कथमसौ न भवेत्?। तस्येव संवन्धिनस्तस्य करणादिति चेत्। 'प्यवद्यम्। उत्पादेनापि सार्कं कार्यकारणभावादेत्वन्मतेन संवन्धस्या-

**है।कस्वरूपमपि रूपं सामग्रीभेदाद्भित्रकायेकारि भविष्यति को दोप इति** चेत्, ताई नित्यैकरूपोऽपि पदार्थस्तत्तन्सामप्रीभेदात् तत्तत्कार्यकर्त्ता भविष्यतीति कथं क्षीणकैकान्तसिद्धिः स्यात् ?। ततो न क्षणिकैकान्ते कमयौगपद्याभ्यामथिकिया संभवतीति सिद्धं विरुद्धं सत्त्वमिति ॥ यद्प्याचक्षते भिक्षवः क्षणक्ष्यिकान्तप्रसाधनाय प्रमाणम्-ये यद्गावं प्रसमपेक्षाः, ते तद्भावनियताः, यथा उन्सा कारणसामप्री सकार्य-जनने, विनाशं प्रत्यनपेक्षाश्च भावा इति । तत्र विनाशं प्रत्यनपेक्षलम-सिद्धतावष्टन्धमेव नाच्छ्वसितुमपि शक्तोतीति कथं वस्तूनां विनाशने-चटासिद्धौ सावधानतां दध्यात् ? । तथाहि-तरासिपुरुपप्रेरितप्रचण्ड-मुद्गरसंपर्कान् कुम्भादयो ध्वंसमानाः समीक्ष्यन्ते । नन्वेतत्साधनसि-द्धिवद्धकक्षेप्वस्मासु सत्सु कथमासिद्धताऽभिधातुं शक्या ?। तथाहि – वेग-वन्सुद्गरादिनीशहेतुर्नश्वरं वा भावं नाशयति, अनश्वरं वा। तत्रानश्वरस्य नारादेतु जतोपानिपातेऽपि नाशानुपपात्तः, स्वभावस्य गीर्वाणप्रभुणाऽ-प्यन्यथा फर्तुमशक्यत्वान् । नश्वरम्य च नाशे तद्धेतूनां वैयर्ध्यम् । निह साहेतुभ्य एनाप्तस्वभावे भावे भावान्तर्व्यापारः फलवान्, तद्नुपरति-प्रमक्ते:। उक्तं च-

> "भानो हि नश्ररातमा चेन्, कृतं प्रलयहेतुाभिः। अधाप्यनश्वरातमाऽसी, कृतं प्रलयहेतुभिः"॥१॥

अधारमनश्चरात्माऽसी, कृतं प्रलयहेतु। भागाः ११॥ अपि च । भागात्युश्वरभूतो नाजो नादाहेतुभ्य स्यात, अपृथरभूतो ना । यप्पृथ्यभूतः; तदा भाव एव तक्केतुभिः कृतः स्यात, तस्य च किलेतियोत्यते कृतस्य करणायोगात्तदेव तक्केतुवैयर्ध्यम् । अथ पृथ्वादिनी, तदा भागसमभालभावी, तदुत्तरकालभावी वा स्यात् । तत्र भागसमभालभावी, तदुत्तरकालभावी वा स्यात् । तत्र भागलमभा भेगत्, अधिरोधात् । तदुत्तरकालभावित्वे तु घटादेः अध्यातम्, १ यनानी स्वापलम्भं सार्थक्रियां च गुर्मत् । भागाः समुत्रके पट वट स्वापलम्भं स्वार्थक्रियां च गुर्मतः ।

प्रशिवेदु द्रास्य । ननु पटस्यापिरीधित्यान्न नकुपनी कन्यपस्य तु तदिपयेयादसी स्यान् । ननु किमिद्मस्य

नाम १। नाशकत्वम्, नाशस्वरूपत्वं वा । नाशकत्वं चेत्, तर्हि सुद्ररादि-वज्ञाशोत्पाद्द्वरिणानेन घटादिरुन्मूलनीयः तथाच तत्रापि नाशेऽय-मेव पर्यनुयोग इत्यनवस्था । नागस्वरूपत्वं चेत् । नन्वेवमर्थान्तरत्वा-विशेषात् कयं क्टटस्येवासौ स्यान् ?, अन्यस्यापि कस्मान्नोच्यते ?। तत्सं-वन्धित्वेन करणादिति चेन्.कः संवन्धः ?; कार्यकारणभावः, संयोगः, विशेषणीभावः, अविष्वन्भावो वा । न प्राच्यः पक्षः, मुद्ररादिकार्यस्वेन तद्भ्युपनमात्। न द्वितीयः, तस्याद्रन्यत्वात् , इटादिसमकालतापत्तेश्च। न रुतीयः, भूतलादिविशेषणतया तत्कक्षीकारात्। तुरीये त्वविष्वग्भावः - सर्वेघाऽभेदः, कथिचदभेदो वा भवेत् । नाद्यः पक्षः, पृथग्भूतत्वेनास्य कक्षीकारात्। न द्वितीय:, विरोधावरोधान्। इति नागहेतोरयोगतः सिद्धं चस्तूनां तं प्रत्यनपेक्षत्विमिति। तदेतदेतस्य समस्तमुत्पादेऽपि समानं पद्यतः प्रध्वंस एव पर्यतुयुश्चानस्य छुपेकलोचनतामाविष्करोति । तयाहि~इत्पा∙ दहेतुरिप सत्त्वभावस्य, असत्त्वभावस्य वा भावस्योत्पाद्कः स्यान् । न सत्त्वभावत्य, तत्य कृतोपस्यायिवाप्रसद्गात् । नाप्यसत्त्वभावत्य, स्वमा-बत्यान्यथाकर्त्तुमञक्ते ,अभ्युपगमविरोधाच । न रासन्खभावजन्योत्पा-द्कत्वभिष्यते त्वया । अधानुत्पन्नस्यासत्त्वादुत्पन्नस्य सत्त्वभावत्वाद्यर्थी विकल्पयुगलोपन्यासपरिश्रम इति चेन् । नेवम् । नष्टेतरविकल्पापेक्ष-चाऽत्य नाशेऽपि तुल्यत्वान्।

तथाच-

"भावो भवत्स्वभावञ्चेन् शृनसुत्पादरेतुभि । अधाभवत्स्वभावोऽसौ शृतसुत्पादरेतुभिः"॥ १ ॥

तथाऽयमुत्ययमानाद्यतिरिकः , अन्यातिरिको दा । तत्र रान्यायः

तिरिकोत्पाद्कतत्रत्वे न कन्यस्योत्पादः , जन्याद्यतिरिक्तन्ते ने पादस्य

त्याचिवयोगान्। न हि षयिधिदिरमुत्पादमन्तरेण रवेदोत्पयतः इस्ति

भूतः शवयते , विन्तु वित्यदिमित्येव यत्तं शवयम् , तस् तया रहत्याः ।

गीवः स्यान्। रत्ययमानाद्यतिरिको पादकर्यवादां र रह्योत्याः , तद्व
न्यरप्रापि याष्यमत्तो न भयेन् । तस्त्वेव र दन्धितरास्य द राष्ट्राहिति सेन्।

प्यययम्। इत्यादेनापि साव गार्यमारमानादेन्यन्यन्तेन स्वन्यस्यः



षक्षया तरे दस्यानुभूयमानत्यान्। नचेवमेषां मर्वथा भेद् इत्यपि मन्तव्यम् ; कपश्चित्रभेद्रम्याप्यविरोधान् । न सस्त्रेषां सम्भक्तमवद्गेदः, नापि स्व-र पत्रज्ञभेटः; किन्तु धर्म्यपेक्षयाऽभेदः, स्वरूपापेक्षया तु भेद् इति। अर्थ-तवाकर्ण्य चौगाः जाल्ककरण्टकाकान्तमर्माण इबोत्सवन्ते- यदि धर्म्यपे-क्षया धार्मणो धर्मा अभिन्ना भवेयुः, तदा तह्नम् तस्यापि भेदापत्ते । प्रस्मि-शाप्रतिपन्नकलन्याहतिरिति । तन्नाविनथम्।कथिवसदेदस्याभीष्टत्यात्, प्रत्यभिज्ञायाश्च कचित्रदेकत्वगाचरत्वेनायस्थानान्, निर्द्यकान्तस्य प्रमा-णाभूभित्वान् । तथाहि-यद्यसो नित्यैकस्वरूपः पदार्थो वर्त्तमानार्थकिया-फरणकालबस्पूर्वापरकालयोरिप समर्थ. स्यात्, तदा तदानीमिप तिकया-करणप्रसद्गः। अधासमर्थः पूर्व पश्चाद्वाऽयं स्थात्, तदा तदानीमिव वर्त्त-मानकालेऽपि तत्करणं कयं स्यान् <sup>१</sup>। अय समर्थोऽप्ययमपेक्षणीयासन्निधेर्न करोति, तत्सिनिर्धा तु करोतीति चेत्। ननु केयमपेक्षा नाम ?; कि तरुपकृतः करोतीत्युपुकारभेदः ?, कि वा तैः सह करोतीत्यन्वयपर्यवसायी स्वभाव-भेदः, अर्थ्तर्विना न करोतीति व्यतिरेकनिष्टं खरूपम्, यद्वा सहकारिपु सत्सु करोति, तद्विरहे तु न करोतीति तद्वयावलम्यि वस्तुरूपम् । तत्र प्राच्यः प्रकारत्तावटसार', अनवस्थाराक्षसीकटाक्षितत्वात् । तथाहि-उपका-रेऽपि कर्त्तव्ये सहकार्यन्तरमपेक्षणीयम्, उपकरणीयं च तेनापीत्युपकार-परम्परा समापततीत्यनवस्या । तथाऽमी उपकारमारभमाणा भावस्व-भावभूतम्, अतत्त्वभावं वाऽऽरभेरन्। त्वभावभूतोपकारारम्भभेदे भाव-स्याप्युत्पत्तिरापतति। नद्यनुत्पद्यमानस्योत्पद्यमानः स्वभावो भवति; विरु-द्धधर्माध्यासात् । द्वितीयपक्षे तु धीमणः किमायातम् ? । नद्यन्यस्मिन् जाते नष्टे वाऽन्यस्य किश्चिद्भवति, अतिप्रसङ्गात्, अथ तेनापि तस्य किश्विद्रपकारान्तरमारचनीयमिलेपा पराऽनवस्था। तैः सह करोती-त्यादिपक्षोऽपि नाक्षूणः, स्वभावस्य ताद्वस्थ्यात्। न हास्य सहकारिन्या-वृत्ती स्वभावन्यावृत्तिरिति तैर्विनाऽपि कुर्यात् । नतु यत एव सहका-रिव्याष्ट्रतावस्य स्वभावो न व्यावर्त्तते, अत एव तैर्विनाऽपि न करोति । कुर्वाणो हि तै: सहैव करोतीति स्वभाव जहात् । स तार्ह स्वभावभेदः सहकारिसाहित्ये सति कार्यकरणनियतः सहकारिणो न जहाात् ; संभवात्। तस्माञ्चयमीद्यग्विकस्पपीरकृत्पजन्पाकता परिशीलनीया । इदं पुनरिहैदंपर्यम्-यथा दण्डचकचीवरादिकारणकळापमहकृतान् मृत्स्नाळक्र-णोपादानकारणात् कुम्भ उत्पद्यते, तथा वेगवन्सुद्ररसहकुनान् तस्मादेव विनश्यत्यपि । नचैकान्तेन विनागः कलगाद्भित्र एव, मृहञ्जणैकद्रच्य-तादात्म्यात् । विरोधिलं चास्य विनाशरूपत्वमेव। नचेवं घटवत्पटस्यापि तदापत्तिः, मृद्रव्यतादात्न्येनेवावस्थानादुत्पाद्वन् । नच सर्वया तादा-एन्यम्, तद्न्यतरस्यासत्त्वापत्तेः।नचेवमत्र विरोधावरोधः,चित्रैकज्ञानव-दन्यथोत्पादेऽपि तदापत्तेः । इत्यसिद्धं विनाशं प्रत्यनपेक्षत्वमर्यानाम् । अतः कथं क्षणभिदेष्टिमभावस्वभावसिद्धिः स्वात्?। एवं च सिद्धं पूर्वा-परपरिणामव्यापकमेकमूर्घ्वतासामान्यस्वमावं समस्तं वस्त्विति ॥५॥

अध विशेषस्य प्रकारी प्रकाशयन्ति-

### विशेषोऽपि दिरूपो गुणः पर्यायश्च ॥ ६ ॥

सर्वेषां विशेषाणां वाचकोऽपि पर्यायशब्दो गुणशब्दस्य सहवर्ति-विशेषवाचिनः सन्निधानेन क्रमवर्त्तिविशेषवाची गोव्<u>टी</u>वर्<u>ट्न्या</u>यान् सत्र गृह्यते ॥ ६ ॥

तत्र गुणं उक्षयन्ति-

## गुणः सहभावी धर्मो यथाऽऽत्मनि विज्ञानव्यक्तिश<del>क्</del>यादिः॥

सहभावित्वमत्र रुक्षणम्। यथेत्यादिकसुदाहरणम्। विज्ञानन्यकि-र्येकि वित् हानं तदानीं विद्यमानम् । विज्ञानशक्तिरुत्तरज्ञानपरिणाम-योग्यता । आदिशच्दात् सुखपरिस्पन्दयौवनादयो गृह्यन्ते ॥ ७॥

पर्यायं प्ररूपयन्ति-

पर्यायस्तु क्रमभावी यथा तुत्रैव सुखदुःखादिः ॥८॥

षर्म इत्यनुवर्त्तनीयम्। क्रमभावित्नमिह लक्षणम्। परिशिष्टं तु निद्-र्शनम् । तत्रेद्यात्मनि । आदिशब्देन ह्पीवपादादीनामुपादान मर्थः – ये सहमाविनः सुखज्ञानवीर्यपरिस्पन्दयौवनादयः, ते 🚬 क्रमपृत्तयः सुखदुःखहर्पविषादादयः, ते पर्यायाः। नन्वेवं त एन पर्याया इति कयं तेषां भेदः ? इति चेत्। मैनम्। कालारं

and a superior of the second marker and a memorphism of the contract of the contract of the contract of رسه والنبور والإستيان وسراها والشامية المراجات والمادان والمادر المادان يرأحم والمأسوسة لغراليساء تتنوسها السراء وساريشيم سرراء السرسانا للا والتركيم وأربط التركيبية والمرابعة والمرابع والماس والمساور الماسان الماس الماس الماس الماسان وهرا المرسو التي المستعمل والمستعمل والمستعمل والمستعمل المستينية والمتهاج والماري المراج والمارية والمراجعة والمراجع والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراج er mangger malantarang sperimpakanggi ferimberan sar-मान राजा । स्टान-प्राप्ते निर्मायन्त्रम् । पार्वे पर्मायानार्धे स्पा न स्पानताना प्रतिप्रताना प्रीति । सम्मर्थः स्थानः, तान सहारी स्थित स्थिताः र राग सर् । भागसम्बं प्रत प्रामान्य स्तान् , सरा राज्यसीमित्र वर्ण-शानारा रहाय पार स्थाप भवाप विषय समर्थे हत्वयमपेरूकी सम्बद्धीन ष रोति. गामस्य के सुण्योगीति चेत्र। यस् केत्रमेपक्षा माम <sup>१</sup>. कि नैक्यहतः ष्योती युपकारभेद ी. किया ने सर प्रयोगीत्यस्यप्रयमायी स्वभाव-भेद , पर्ध तैर्दिना न परोतीति प्रयोगरेष निष्टु स्वरूपम्, बद्धा स्क्रणारिष्ठ सत्म वर्गाति, तरिगरे तु न करोतीति ग्राचावलम्ब बग्तुरूपम् । तत्र प्राच्यः प्रयास्याबदसारः, अन्यस्थाराक्ष्मसंक्रदाक्षितत्वात् । नयाहि-इपका-रेडपि यर्राच्ये सहकार्यन्तरमेपेक्षणीयम् , उपकर्माय प्रतेनापीत्वपरार्-परम्परा समापननीत्वनवम्या । तथाऽमी उपकारमारभगाणा भावस्त-भावभृतम् , अतल्यभाव वाऽऽरभैरन् । म्यभावभृतोपकारारम्भभेदे भाव-स्याप्तरात्तिरापनित । नरानुत्पयमानस्योत्पयमान स्वभावो भवतिः विरु-द्धधर्माध्यासान् । द्वितीयपक्षे तु धार्मणः विमायातम् ? । नहान्यस्मिन् जाने नष्टे वाडन्यस्य किश्विद्धवति, अतिप्रसद्गान्, अय तेनापि तस्य कि धिटुपकारान्तरमारचनीयमित्येषा पराऽनवस्था। तः सह करोती-त्यादिपक्षोऽपि नाक्षण . स्वभावस्य तादवरध्यात्। न रास्य सहकारिच्या-युक्ती स्वभावव्यावृत्तिरिति तीर्वनाऽपि कुर्यात् । नत् यत एव सहका-रिच्यावृत्तावस्य स्वभावो न च्यावर्त्तते, अत एव तेर्विनाऽपि न करोति । ष्ट्रवाणो हि<sup>त</sup>ते. सहेव करोतीति खभाव जहात् । स ताई स्वभावभेदः पदकारिसाहित सति कार्यकरणनियत. सहकारिणो न जारात् ;

तेनैताऽसराम् ; येनैव चासराम् , तेनैत सरामध्युपेनेन, नय स्या८-रोघः। गरा तु सर्पेण भटावित्वेन, गर्भेण हिरणमगा त्विन, संअपेण नागगदिलोन, राकाललोन पागन्तिकादिलोन सराम् , परस्पातिना सु पटलवन्तुताप्राम्यत्येपेष्मकतादिनाऽसराम् , तत्रा क विगेवगरोऽपि । ये तु सीगताः परामत्तं नाभ्गुपगन्नि, तेपां पटारेः सर्वात्मकतप्रय-द्भा.। तथाहि- यथा घटल सम्तपादिना मन्त्रम्, तथा यदि परस्पादि-नाऽपि सात् , तथा सति सरुपादितवन् पररूपाटितप्रमक्तेः कयं न सर्वात्मकत्वं भनेन् ?। परामत्त्रोन तु प्रतिनियतोऽसी सिध्यति। अय न नाम नास्ति परासत्त्वम् , किंतु स्वमत्त्वमेव तदिति चेत्। अहो ! नूतनः को-Sपि तर्कवितर्कक्रकेशः समुद्यापः । न स्यतु गहेन मत्त्रम् , तदेवासत्त्वं भवितुमह्ति, विभिन्नतिषेगरूपनया निरुद्धमर्माध्यासेनानयोर्दस्यायोगान्। अय पृथक् तत्राभ्युपगम्यते; नच नाभ्युपगम्यत एवेति किमिदमिन्द्रजा-लम् १। तत्रशास्यानश्ररमसत्त्वमेत्रोक्तं भवति । एवं च यथा स्वासत्त्वाम-त्त्वात्त्वसत्त्वं तम्य , तथा परासत्त्वासत्त्वात्परसत्त्वप्रसक्तिरनिवारितप्र-सरा, विशेषाभावान्। अय नाभावनिष्टत्या पदार्थो भावरूपः, प्रतिनियतो वा भवति, अपि तु स्वसामग्रीतः स्वस्वभावनियत एवोपजायत इति किं परासत्त्रेनेति चेत् ?। न किन्धिन्। केवलं स्वसामप्रीतः स्वभावानियतोत्पत्तिरेव परासत्त्वात्मकलब्यातिरेकेण नोपपद्यते, पार-मार्थिकस्वासत्त्वासत्त्वात्मकस्वसत्त्वेनेव परासत्त्वासत्त्वात्मकपरसत्त्वे-नाप्युत्पत्तिप्रसद्गान् । योगास्तु प्रगल्भन्ते- सर्वथा पृथम्भूतपरस्परा-भावाभ्युपगममात्रेण पदार्थप्रतिनियमप्रसिद्धेः पर्याप्तं तेपामसत्त्वा-त्मकलकरुपनाकदर्थनेनेति । तद्मुन्दरम् । यतो यदा पटाद्यभाव-रूपी घटो न भवति, तदा घटः पटादिरेव स्यात्। यथाच घटस्य घटाभावाद्भित्रत्वाद्घटरूपता, तथा पटादेरपि स्नात् , घटाभावाद्भित्रत्ना-देव। किञ्च। अमीपां भावानां खतो भिन्नानाम्, अभिन्नानां वा भिन्ना-भावेन भेदः क्रियते । नाद्यः पक्षः, स्वहेतुभ्य एवं भिन्नानामेपामुत्पत्तेः । नापि द्वितीयः, स्वयमभिन्नानामन्योन्याभावासंभवात् । भावाभावयोद्ध भेदः खत एव वा स्यात्, अभावान्तरेण वा । प्राचि पक्षे, भावानामपि

राम भी नामराम् विराजनाधीना स्थानीनां में शिक्षीत प्रस्कतः रामनां भी भागामानामान्यामानामा सेमाजास्याद्वर्णे कर्षेत्रम् सामाज्य क्रिक्स स्थान स्थान स्थान स्थान में क्रिक्स स्थान स्थ

र्शत ममाणनयनन्त्रांन्यास्यास्यां श्रीग्रनप्रभाचार्यवग्विन् नायां ग्रनाप्रभावनान्त्रितस्यलपृद्धियायां भेषयस्यस्य-निर्णयो नाम पश्चमः पश्चित्रः ॥ ५॥



तेनेवाऽसत्त्वम् ; येनेव चासत्त्वम् , तेनेव सत्त्वमभ्युपेयेत, तदा स्याद्विः रोधः। यदा तु स्वरूपेण घटादित्वेन, स्वद्रव्येण हिरण्मयादित्वेन, स्वक्षेत्रेण नागरादित्वेन, खकाळत्वेन वासन्तिकादित्वेन सत्त्वम्, पररूपादिना तु पटत्वतन्तुत्वय्राम्यत्वेयेप्मिकत्वादिनाऽसत्त्वम् , तदा क विरोधगन्घोऽपि। ये तु सौगताः परासत्त्वं नाभ्युपयन्ति, तेषां घटादेः सर्वात्मकत्वप्रस-ङ्गः। तथाहि – यथा घटस्य स्वरूपादिना सत्त्वम्, तथा यदि पररूपादि-नाऽपि स्यात्, तथा सति स्वरूपादित्ववत् पररूपादित्वप्रसक्तेः कथं न सर्वात्मकत्वं भवेत् ?। परासत्त्वेन तु प्रतिनियतोऽसौ सिध्यति । अय न नाम नास्ति परासत्त्वम् , किंतु स्वसत्त्वमेव तदिति चेत्। अहो ! नूतनः को-Sपि तर्कवितर्ककर्कशः समुहापः । न खलु यदेव सत्त्वम्, तदेवासत्त्वं भवितुमर्हति, विधिप्रतिपेधरूपतया विरुद्धधर्माध्यासेनानयोरेक्यायोगात्। अथ प्रथक् तन्नाभ्युपगम्यते; नच नाभ्युपगम्यत एवेति किमिद्मिन्द्रजा-लम् ?। ततश्चास्यानक्षरमसत्त्वमेवोक्तं भवति। एवं च यथा स्वासत्त्वास-त्त्वात्स्वसत्त्वं तस्य , तथा परासत्त्वासत्त्वात्परसत्त्वप्रसक्तिरनिवारितप्र-सरा, विशेषाभावात्। अथ नाभावनिष्टुत्त्या पदार्थो भावरूपः, प्रतिनियतो वा भवति, अपि तु स्वसामग्रीतः स्वस्वभावनियत एवोपजायत इति किं परासत्त्वेनेति चेत् ?। न किच्चित्। केवलं खसामग्रीतः ख-स्वभावानियतोत्पत्तिरेव परासत्त्वात्मकत्वव्यातिरेकेण नोपपद्यते, पार-मार्थिकस्वासत्त्वासत्त्वात्मकस्वसत्त्वेनेव परासत्त्वासत्त्वात्मकपरसत्त्वे-नाप्युत्पत्तिप्रसङ्गात् । यौगास्तु प्रगल्भन्ते- सर्वया पृथग्भूतपरस्परा-भावाभ्युपगममात्रेण पदार्थप्रतिनियमप्रसिद्धेः पर्याप्तं तेपामसत्त्वा-त्मकत्वकल्पनाकद्रथनेनेति । तदसुन्दरम् । घतो यदा पटाद्यभाव-रूपी घटो न भवति, तदा घटः पटादिरेव स्यात्। यथाच घटस्य घटाभावाद्भिन्नत्वाद्घटरूपता, तथा पटादेरपि स्यात् , घटाभावाद्भिन्नत्वा-देव । किञ्च । अमीपां भावानां खतो भिन्नानाम् , अभिन्नानां वा भिन्ना-भावेन भेदः क्रियते । नाद्यः पक्षः, स्वहेतुभ्य एव भिन्नानामेपामुत्पत्तेः । नापि द्वितीयः, स्वयमाभिन्नानामन्योन्याभावासंभवात् । भावाभावयोश्च भेदः स्तत एव वा स्यात्, अभावान्तरेण वा । प्राचि पक्षे, भावानामपि

हर्मा वे रेप्पणकारम् (कि.सम्पेरम्णकार्यम् मार्थमा विक्रमेतः र विक्रमेतः स्वयस्त्रातः हर्मा प्रश्लेष्ट (कि.सम्प्रमाद्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्राम्यस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस्तिः स्त्रस्तिः

इति प्रपाणनयनन्यांन्यकालद्वारे श्रीरत्नप्रभाषार्यावस्यिनार्या रत्नाकरायनारिकारयलपृद्धकायां प्रदेयस्यस्य' निर्णयो नाम पद्यमः परित्रेद्धः ॥ ५॥





## <sub>अर्हम्</sub> अथ षष्टः परिच्छेदः ।

एवं प्रमाणस्य लक्षणसंख्याविषयानाख्याय फलं स्फुटयान्त-

यत्प्रमाणेन प्रसाध्यते तदस्य फलम् ॥१॥

यद्वस्यमाणमज्ञाननिवृत्त्यादिकं प्रत्यक्षादिना प्रमाणेन साधकतमे-प्रध्यते, तदस्य प्रमाणस्य फल्लमवगन्तव्यम् ॥१॥

संघेतत्प्रकारते। दर्शयन्ति-

तद्दिविधमानन्तर्येण पारम्पर्येण च ॥२॥ तत्राद्यभेदमाद्र्ययन्ति-

्रात्रानन्तर्येण सर्वप्रमाणानामज्ञाननिवृत्तिः फलम् ॥३॥

अज्ञानस्य विपर्ययादेनिवृत्तिः प्रध्वंसः स्वपरव्यवसितिरूपा फलं द्वव्यम् ॥३॥

अथापरप्रकारं प्रकाशयन्ति-

रम्पर्येण केवलज्ञानस्य तावत्फलमौदासीन्यम् ॥ ४॥

कोदासीन्यं साक्षात्समस्तार्थानुभवेऽपि हानोपादानेच्छाविरहा-ध्यरध्यमुपेक्षेत्वर्थः । कुत इति चेन् । उच्यते । सिद्धप्रयोजनत्तान् हिनां सर्वत्रोदासीन्यमेव भवति, हेयस्य संसारतत्कारणस्य हाना-दियस्य मोक्षतत्कारणस्योपादानान् सिद्धप्रयोजनत्वं नासिद्धं भग-गम् ॥४॥

अथ क्वलञ्यतिरिक्तप्रमाणाना परम्पराक्तलं प्रकटपन्ति-शेषप्रमाणानां पुनरुपादानहानोपेक्षाबुद्धयः ॥५॥

पारम्पर्येण फलीमित संवन्थनीयम् । तत हपादेये छुर्लमनामिनीक-दावर्थे प्रहणबुद्धि . हेपे हिममकराङ्गारादौ परिलागबुद्धिः, उपेछणी-



ययोक्तार्थानभ्युपनमे दूषणमाहुः-इतरथा स्वपरयोः प्रमाणफलस्यवस्थाविष्ठवः प्रस-ज्ज्येत ॥११॥

इतरथेटोकस्येव प्रमातु प्रमाणफलतादात्म्यानङ्गीकारे इमे प्रमाणफले स्वकीये इसे च परकीये इति नेयतं न स्यादिति भावः। तदित्यसुपाडा-नादौ व्यवहिते फले प्रमाणादभेदस्यापि प्रसिद्धेर्न तेन प्रकृतहेतो-व्यभिचार इति सिद्धम् ॥११॥

षय व्यभिवारान्तरं पराङ्जिन्ति-अज्ञाननिवृत्तिस्वरूपेण प्रमाणादमिन्नेन साक्षात्फः

हेन साधनस्यानेकान्त इति नाशङ्कनीयम् ॥१२॥

प्रमाणफलं च स्यान् प्रमाणान् सर्वधाऽप्यभिन्नं च स्यान् , यथा-ऽज्ञाननिवृत्तिरित्यन्योनेकान्तिकत्वं प्रमाणफलतान्यधानुपपत्तेर्हेतोरिति न शद्द्वनीयं शाक्ये ॥१२॥

इत इताह—

कथिञ्जित्तस्यापि प्रमाणाङ्गदेन च्यवस्थानात् ॥१३॥
क्यिचिति वस्यमाणेन प्रकारेण ॥१३॥

तमेव प्रकारं प्रकाशयन्ति-

साध्यसाधनभावेन प्रमाणफलयोः प्रतीयमानत्वात् ॥१ १॥

ये हि साध्यसाधनभावेन प्रतीयेते. ते परस्परं भिद्येते. यथा छुडार-च्छिडे, साध्यसाधनभावेन प्रतीयेते च प्रमाणाज्ञाननिवृक्त्यारयण्छे॥११॥

अस्व हेतोरसिद्धतां परिजिटीपव प्रमाणस्य साधनतां तावत्सम-र्थयन्ते—

प्रमाणं हि करणाख्यं साधनम् स्वपरव्यवितौ साधक-तमत्वात् ॥ १५ ॥ येऽर्थानर्थाप्रसाधकलेनोपादानहानानर्हे जरतृणादी वस्तुन्युपेक्षात्रुद्धिः पारम्पर्येण फलमिति ॥५॥

प्रमाणात् फलस्य भेदाभेदेकान्तवादिनो योगसीगतात्रिराकर्तुं स्वमतं च व्यवस्थापयितुं प्रमाणयन्ति-

तत्प्रमाणतः स्याद्रिज्ञमभिन्नं च प्रमाणफलत्वान्यथा-

नुपपत्तेः ॥६॥

तिदिति प्रकृतं फर्छ परामृश्यते ॥ ६ ॥ अथात्राशङ्कथ व्याभेचारमपसारयन्ति-

उपादानबुच्चादिना प्रमाणाङ्गिनेन व्यवहितफलेन हे-तोर्व्यभिचार इति न विभावनीयम् ॥७॥

प्रमाणफलं च भविष्यति, प्रमाणात् सर्वथा भिन्नं च भविष्यति, यथोपादान्बुद्धादिकमिति न परामर्शनीयं योगैरिसर्थः ॥७॥

अ्त्र हेतु:-

तस्यैकप्रमातृतादात्स्येन प्रमाणाद्भेद्व्यवस्थितेः ॥८॥ एकप्रमातृतादात्स्यमपि कृतः सिद्धमित्याशङ्कथाहुः-

प्रमाणत्वा परिणतस्यैवात्मनः फलत्वा परिणति-

प्रतीतेः ॥९॥

यस्यैवात्मनः प्रमाणाकारेण परिणातिस्तस्यैव फलस्पतया परि-णाम इत्येकप्रमात्रपेक्षया प्रमाणफलयोरभेदः ॥९॥

एतदेव भावयन्ति-

यः प्रमिमीते स एवोपाद्ते परिस्रजत्युपेक्षते चेति सर्वसं-

व्यवहारिभिरस्खलितमनुभवात् ॥१०॥

न खल्वन्यः प्रमाता प्रमाणपर्यायतया परिणमतेऽन्यश्चोपादान-्रे छुछ पि भ कस्यापि सचेतसोऽनुभवः सम-स्तीत्यर्थः॥ १०॥ ययोक्तार्थानभ्युपगमे दूपणमाहु:-

इतरथा खपरयोः प्रमाणफलन्यवस्थाविष्ठवः प्रस-

#### ज्ज्येत ॥११॥

इतरथे से कस्येव प्रमातुः प्रमाणफलतादात्स्यानङ्गीकारे इमे प्रमाणफले स्वकीये, इमे च परकीये इति नेयस न स्यादिति भाव । तदित्यमुपादानादौ व्यवहिते फले प्रमाणादभेदस्यापि प्रसिद्धेर्न तेन प्रकृतहेतो-व्यभिचार इति सिद्धम् ॥११॥

अय व्यभिचारान्तरं पराकुर्वन्ति-

अज्ञाननिवृत्तिस्वरूपेण प्रमाणादभिन्नेन साक्षात्फ

लेन साधनस्यानेकान्त इति नाशङ्कर्नीयम् ॥१२॥

प्रमाणफळं च स्यान् , प्रमाणात् सर्वधाऽप्यमित्रं च स्यात् , यथा-ऽज्ञाननिवृत्तिरित्यनुयोनेंकान्तिकत्वं प्रमाणफळलान्यथानुपपत्तेईतोरिति न शङ्कनीयं शाक्ये ।।१२॥

ङ्त इलाह—

कथिञ्चत्त्यापि प्रमाणाद्धेदेन व्यवस्थानात् ॥१३॥ कथिश्वदिति वस्यमाणेन प्रकारेण ॥१३॥

तमेव प्रकारं प्रकाशयन्ति-

साध्यसाधनभावेन प्रमाणफलयोः प्रतीयमानत्वात् ॥१९॥

चे हि साध्यसाधनभावेन प्रतीयेते. ते परस्परं भिचेते, यथा कुठार-छेटदे, साध्यसाधनभावेन प्रतीयेते च प्रमाणाज्ञानितवृत्त्याख्यफळे॥१४॥

अस्वेत हेतोरितद्धतां परिकिहीर्पेतः प्रमाणस्य साधनतां तावत्सम-

माणं हि करणाख्यं साधनम्, स्वपरव्यवसितौ साधक-

तमत्वात्॥ १५॥

येऽर्थानर्थाप्रसाधकलेनोपादानहानानर्हे जरकृणादी वस्तुन्युपेक्षात्रुद्धिः पारम्पर्येण फलमिति ॥५॥

प्रमाणात् फलस्य भेदाभेदेकान्तवादिनो योगसीगतात्रिराकर्त्तुं स्वमतं च व्यवस्थापथितुं प्रमाणयन्ति-

तत्प्रमाणतः स्याद्धिन्नमभिन्नं च प्रमाणफलत्वान्यथा-

#### नुपपत्तेः ॥६॥

तिदिति प्रकृतं फलं परामृज्यते ॥ ६ ॥ अथात्राराङ्कय व्याभेचारमपसारयन्ति—

उपादानबुद्धादिना प्रमाणाद्भिन्नेन व्यवहितफलेन हे-

## तोर्व्यभिचार इति न विभावनीयम् ॥७॥

प्रमाणफलं च भविष्यति, प्रमाणान् सर्वथा भिन्नं च भविष्यति, यथोपादानवुद्धादिकमिति न परामर्शनीयं योगैरित्यर्थः ॥७॥

अत्र हेतु:-

त्स्यैकप्रमातृतादात्स्येन प्रमाणाद्भेद्व्यवस्थितेः ॥८॥ एकप्रमातृतादात्स्यमपि कृतः सिद्धमित्याशङ्कथाहः-

प्रमाणतवा परिणतस्यैवात्मनः फलतवा परिणति-

#### प्रतीतेः ॥९॥

यस्यैवात्मनः प्रमाणाकारेण परिणातिस्तस्यैव फलरूपतया परि-णाम इत्येकप्रमात्रपेक्षया प्रमाणफलयोरभेदः ॥९॥

एतदेव भावयन्ति-

यः प्रमिमीते स एवोपाद्ते परिलजत्युपेक्षते चेति सर्वसं-

#### व्यवहारिभिरस्खलितमनुभवात् ॥१०॥

न सस्तन्यः भमाता प्रमाणपर्यायतया परिणमतेऽन्यश्चोपादान-े.पे राष्ट्रे पिख १००२े। कस्यापि सचेतसोऽनुभवः सम-स्तीत्यर्थः ॥ १०॥ रन्यवासितिकियायां प्रमातिति। स्वतन्त्रत्वं कर्तुः क्रतः सिद्धम् १ इति चेत्। क्रियासिद्धावपरायत्तत्या प्राधान्येन विवाक्षितत्वात् । स्वपरन्यवसि-तिस्क्षणा क्रिया पुनः साध्या, कर्तृनिर्वर्त्यत्वात्, या कर्तृनिर्वर्त्यां क्रिया, सा साध्येतिन्यवहारयोग्याः यथा संप्रतिपन्ना, तथा च स्वपरन्यवसिति-क्रियति । तदेवं कर्तृक्रिययोः साध्यसाधकभावेन प्रतीयमानत्वादुपपन्नः कथिन्यदेवः ॥ १९॥

एनमेवार्थ द्रहचन्ति-

न च किया कियावतः सकाशादिभिन्नेव, भिन्नेव वाः प्रतिनियतिकयािकयावज्ञावभङ्गप्रसङ्गात् ॥२०॥

सिमेन्नेवसनेन सौगतस्वीकृतमभेदैकान्तं. भिन्नेवस्यनेन तु वैशेषिका-द्याभिमतं भेदैकान्तं प्रतिक्षिपन्ति—कियायाः कियावत एकान्तेनाभेदे हि क्रियावन्मात्रमेव तास्विक स्यात्; न तु द्वयम्, अभेदप्रतिज्ञाविरोधात् । एकान्तभेदे तु क्रियाक्रियावतोर्विवक्षितपदार्थस्वैवं क्रियेति संवन्धावधा-रणं न स्याद्, भेदाविशेषादशेषवस्तूनामप्यसौ किन्न भवेत्?। नच सम-वायोऽत्र नियामकतया वक्तुं युक्तः, तस्यापि व्यापकत्वेन तान्नियामक-तायामपर्याप्तत्वात् । तस्मान्नेद्यक्तेन्तपक्षयोः प्रतिनियतिक्रयाक्रियाव-द्वावभद्गप्रसङ्गः सुव्यक्त इति कथा विविव्यक्त्यम्त्तेव क्रिया क्रियावतः सकाशादङ्गोकर्तुसुचिता ॥ २०॥

कश्चिदाह्-कल्पनाशिल्पिनिर्मिता सर्वोऽपि प्रमाणफल्ट्यवहःतिरि-ति विफल एवायं प्रमाणफलालम्बनः स्याद्वादिनां भेदाभेदप्रतिष्टोप-क्रम इति तन्मतिमदानीमपाकुर्वन्ति—

संवृत्या प्रमाणफलन्यवहार इत्यप्रामाणिकप्रलापः, परमार्थतः स्वाभिमतसिडिविरोधात् ॥२१॥

अयमर्थः—सांवृतप्रमाणफलक्यवत्। त्वादिनाऽपि सांवृतत्वं प्रमाण-फलयोः परमार्थवृत्त्या ताववेष्टव्यम्। तद्यासा प्रमाणाद्भिमन्यते, अप्रमा-णाद्वा। न ताववप्रमाणान्, तस्याकि व्यत्नरत्वान्। अथ प्रमाणान्। तन्न। यतः सांवृतत्वप्राहकं प्रमाणं सांवृतम्, असांवृतं वा स्वान्। यदि सांवृतम्। यत् खळु कियायां साधकतमम् , तत् करणाख्यं साधनं, यथा परश्वधः, साधकतमं च स्वपरव्यवसितौ प्रमाणमिति ॥१५॥

अथ फलस्य साध्यत्वं समर्थयन्ते—

# स्वपरव्यवसिाति।क्रियारूपाज्ञाननिवृत्त्याख्यं फलं तु साध्यम्, प्रमाणनिष्पाद्यत्वात् ॥१६॥

यत्प्रमाणनिष्पाद्यम्, तत् साध्यं, यथोपादान बुद्धादिकं, प्रमाणनिष्पाद्यं च प्रकृतं फलमिति। तन्न प्रमाणादेकान्तेन फलस्याभेदः साधीयान्। सर्वया तादात्म्ये हि प्रमाणफलयोनं व्यवस्या, तद्भाविरोधात्। न हि सारूप्यमस्य प्रमाणम्, अधिगतिः फलमिति सर्वथा तादात्म्ये सिध्यतिः अतिप्रसक्तः। न तु प्रमाणस्यासारूप्यव्यावृत्तिः सारूप्यम्, अनिधगतिव्यावृत्तिर्धाविरिति व्यावृत्तिभेदादेकस्यापि प्रमाणफलव्यवस्थेति चेत्। नैवम्। स्वभावभेदमन्तरेणान्यव्यावृत्तिभेदस्याप्यनुपपत्तेः। कथं च प्रमाणस्याप्रमाणाफलव्यावृत्त्या प्रमाणफलव्यावृत्त्या प्रमाणफलव्यावृत्त्या प्रमाणफलव्यावृत्त्या प्रमाणाक्तरमाणान्तरफलान्तरव्यावृत्त्या अप्रमाणत्वस्याफलत्वस्य च व्यवस्था न स्यात् १ इति ॥ १६ ॥

अथ प्रसङ्गतः कर्तुरिप सकाशात्प्रस्तुतफलस्य भेदं समर्थयन्ते-

प्रमातुरिप स्वपरव्यवसितिक्रियायाः कथञ्जिद्धेदः॥१०॥

कर्तुरात्मनः किं पुनः प्रमाणादित्यपिशन्दार्थः ॥ १७ ॥ अत्र हेतुमाहु:-

कर्तृक्रिययोः साध्यसाधकभावेनोपलम्भात् ॥१८॥

ये साध्यसाधकभावेनोपलभ्येते, ते भिन्ने, यथा देवद्त्तदारुच्छिदि-किये, साध्यसाधकभावेनोपलभ्येते च प्रमातृस्वपरव्यवसितिलक्षणाकिये॥

एतद्वेत्वसिद्धतां प्रतिपेधन्ति—

# कर्चा हि साधकः, स्वतन्त्रत्वात् ; क्रिया तु साध्या, कर्तृ-निर्वर्त्त्यत्वात् ॥१९॥

स्वमात्मा तन्त्रं प्रधानमस्येति स्वतन्त्रस्तद्भावस्तत्त्वं तस्मात् । यः क्रियायां स्वतन्त्रः स साधको, यथा दारुच्छिदायां त्रश्चनः, स्वतन्त्रश्च सप्- रव्यविसितिकियायां प्रमातिति। स्वतन्त्रत्वं कर्त्तः क्तः सिद्धम् १ इति चेत्। कियासिद्धावपरायत्ततया प्राधान्येन विविधितत्वात् । स्वपरव्यविसित्विल्धणा क्रिया पुनः साध्या, कर्त्तनिर्वर्त्त्यत्तात्, या कर्त्तनिर्वर्त्त्यां क्रिया, सा साध्येतिव्यवहारयोग्याः यथा संप्रतिपन्ना, तथा च स्वपरव्यविसितिकियेति । तदेवं कर्त्तकिययोः साध्यसाधकभावेन प्रतीयमानत्वादुपपन्नः कथि चेदेदः ॥ १९॥

एनमेवार्ध द्रहचन्ति-

न च किया कियावतः सकाशादिभिन्नेव, भिन्नेव वा; प्रतिनियतिकयाकियावद्गावभङ्गप्रसङ्गात् ॥२०॥

अभिन्नेवेद्यनेन सौगतस्वीकृतमभेदैकान्तं, भिन्नेवेत्यनेन तु वेशेषिका-द्याभिमतं भेदैकान्तं प्रतिक्षिपन्ति—क्रियायाः क्रियावत एकान्तेनाभेदे हि क्रियावन्मात्रमेव तास्विक स्यात्ः न तु द्वयम्, अभेदप्रतिज्ञाविरोधात् । एकान्तभेदे तु क्रियाकियावतोर्विवक्षितपदार्थस्यैवेयं क्रियेति संवन्धावधा-रणं न स्याद्, भेदाविशेपादशेपवस्त्नामप्यसौ किन्न भवेत्?। नच सम-वायोऽत्र नियामकतया वक्तुं युक्तः, तस्यापि व्यापकत्वेन तन्नियामक-तायामपर्याप्तत्वात् । तस्माद्रेदाभेदैकान्तपक्षयोः प्रतिनियतिक्याकियाव-द्वावभद्गप्रसद्गः सुव्यक्त इति कथिवद्विष्वग्भूतेव क्रिया क्रियावतः सकाशावद्गीकर्त्तुमुचिता ॥ २०॥

कश्चिदाह-करपनाशिरिपनिर्मिता सर्वोऽपि प्रमाणफलञ्चवहातिरि-ति विफल एवायं प्रमाणफलालम्बनः स्याद्वादिनां भेदाभेदप्रतिष्ठोप-क्रम इति तन्मतिमेदानीमपाकुर्वन्ति—

संवृत्त्या प्रमाणफलन्यवहार इलप्रामाणिकप्रलापः, परमार्थतः खाभिमतसिद्धिविरोधात् ॥२१॥

अयमर्थ -सांवृतप्रमाणफलव्यवहारवादिनाऽपि सांवृतत्वं प्रमाण-फल्योः परमार्थवृत्त्या ताववेष्टव्यम्।तद्यासां प्रमाणाविभगन्यते, अप्रमा-णाद्वा।न ताववप्रमाणान्, तस्याकािश्वत्वरत्वान्। अथ प्रमाणान्।तन्न। यतः सांवृतत्वप्राह्यः प्रमाण सांवृतम्, असांवृतं वास्यान्।यदि सांवृ क्षयं तमाद्रपारमाधिकात् पारमाधिकरा सक्तवमाध्यक्षणकात्रवारमांक-तत्वस्य मिलिशीतयाच पारमाधिक एव समसोद्धि प्रमाणकाच्यकात्र प्राप्तः । अय प्रमाणकत्वमांक्तत्वणाकं प्रमाणं काप्तमांक्तिकार्थः, कर्त्वे स्रीणा सक्तवमाणक द्वावारमांकृतव्यक्तिः, अनेनेव व्यक्तिसारम् । सदेवं सांकृतसक्तवमाणकत्व्यक्त्यक्तादिनो ज्यक्त एव प्रमार्थः, स्रा-भिमतसिद्धिविद्येव इति ॥२१॥

प्रस्तुनमेवार्थ निगमयन्ति-

ततः पारमार्थिक एव प्रमाणकलन्यवहारः सकलपुरुपा-र्थसिस्टिहेतः स्वीकर्त्तव्यः ॥२२॥

एवं प्रमाणं सरूपाटिभिः प्रमण्येटानी हेयशाने सति नज्ञानादुपा-देयं सम्यगुपादातुं पायेने, अनमात्सक्याणाभाममण्याहः.-

प्रमाणस्य स्वरूपादिचतुष्टयाहिपरीतं तदाभासम् ॥२३॥

पूर्वपरिच्छेदप्रतिपादितात्प्रमाणमंद्रन्यिनः स्ररूपादिचनुष्टयान् स्व-रूपसङ्ख्याविषयफळळश्रणाद्विपरीतमपरं स्वरूपादिचनुष्टयाभामं स्वरू-पाभासं, सङ्ख्याभासं, विषयाभासं, फळाभामं चेत्यर्थस्तद्वदाभामत इति छत्वा ॥ २३ ॥

तत्र स्रह्माभासं तावदाहुः-अज्ञानात्मकानात्मप्रकाराकस्यमात्रायभासकनिर्विकल्प-

कसमारोपाः प्रमाणस्य स्वरूपाभासाः ॥२४॥

अज्ञानात्मकं च, अनात्मप्रकाशकं च, स्वमात्रावभासकं च, निर्वि-करपकं च, समारोपश्चेति प्रमाणसंविन्धनः स्वरूपाभासाः प्रमाणाभासाः प्रसेचाः ॥२४॥

अय क्रमेण दृष्टान्तमाचक्षते-यथा सन्निकर्षाद्यसमिविदितपरानवभासकज्ञानद्दी-नविपर्थयसंशयानध्यवसायाः ॥२५॥ - अत्र सन्निकपीदिकमज्ञानात्मकस्य दृष्टान्तः, अखसंविदितज्ञानस-नात्मप्रकाशकस्य, परानवभासकज्ञानं वाह्यार्थोपलापिज्ञानस्य, दृशेनं निर्विकल्पकस्य, विपर्ययाद्यस्तु समारोपस्येति ॥२५॥

कथमेपां तत्खरूपाभासता ? इत्यत्र हेतुमाहु:-

तेभ्यः स्वपरव्यवसायस्यानुपपत्तेः ॥ २६ ॥

यथा चैतेभ्यः स्वपरव्यवसायो नोपपद्यते तथा प्रागुपदर्शितमेव ॥२६॥ सामान्यतः प्रमाणस्वरूपाभासमभिधाय विशेषतस्तद्भिधित्सवः सांव्यवहारिकप्रसक्षाभासं तावदाहः-

सांव्यवहारिकप्रलक्षमिव यदाभासते तत्तदाभासम्॥२०॥

सांच्यवहारिकप्रसक्षिमिन्द्रियानिन्द्रियनिवन्धनतया द्विप्रकारं प्रागु-पर्वाणतस्वरूपम् ॥२०॥

उदाहरन्ति-

यथाऽम्बुधरेषु गन्धर्वनगरज्ञानं, दुःखे सुखज्ञानं च॥२८॥ अत्राद्यं निद्र्यनिमिन्द्रियनिमन्धनाभासस्य,द्वितीयं पुनरनिन्द्रियनिमन

न्धनाभासस्य। अवग्रहाभासाद्यस्तु तद्भेदाः स्वयमेव प्राह्मविद्येयाः॥२८॥

पारमार्थिकप्रसक्षाभासं प्रादुष्कुर्वन्ति-

पारमार्थिकप्रत्यक्षमिव यदाभासते तत्तदाभासम् ॥२९॥ पारमार्थिकप्रत्यक्षं विकलसकलस्वरूपतया द्विभेदं प्रागुक्तम् ॥२९॥ उदाहरन्ति—

ँ यथा शिवाख्यस्य राजर्षेरसंख्यातद्दीपसमुद्रेषु सप्तद्दी-पसमुद्रज्ञानम् ॥३०॥

शिवाल्यो राजार्ष. स्वसमयप्रसिद्धः, तस्य किल विभन्नापरपर्यायमव-ध्याभासं तादृश वेदनमाविर्वभूवेत्याष्टुः सद्धान्तिकाः । मन पर्यायवेदल-शानयोस्तु विपर्ययः फदाचिन्न सभवति, एकस्य संयमविशुद्धिप्रादुर्भूत-षान्, अन्यस्य समस्तावरणध्यसमुत्यत्वात्। तत्रश्च नात्र तद्याभासचि-न्तावपानः ॥३०॥ वय परोक्षाभासं विवक्षव. स्मरणाभासं नानवादुः-

अननुभूते वस्तुनि तदितिज्ञानं स्मरणाभासम् ॥३१॥ अननुभूते प्रमाणमात्रेणानुपलक्षे ॥३१॥ उदाहरन्ति-

अनतुभूते मुनिमण्डले तन्मुनिमण्डलमिति यथा॥ ३२॥ श्रत्यभिज्ञाभासं प्ररूपयन्ति—

तुल्ये पदार्थे स एवायिमिति, एकस्मिश्र तेन तुल्य इत्यादि-ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानाभासम् ॥ ३३॥

प्रत्यभिज्ञानं हि तिर्यगृद्धंतामामान्यादिगोचरमुपवर्णितं, तप्र तिर्य-फ्सामान्यालिद्विते भावे स एवायामिति ऊद्धंतासामान्यस्यभावे चैक-स्मिन् द्रव्ये तेन तुल्य इति ज्ञानम्, आदिशव्दादेवंजातीयकमन्यद्पि ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानाभासमिति ॥३३॥

उदाहरान्त-

#### यमलकजातवत् ॥३४॥

यमलकजातयोरेकस्याः स्त्रिया एकदिनोत्पन्नयोः पुत्रयोर्मध्यादेकत्र द्वितीयेन तुल्योऽयमिति जिज्ञासिते स एवायमिति, अपरत्र स एवायमिति बुभुत्सिते तेन तुल्योऽयमिति च ज्ञान प्रत्यभिज्ञानाभासम् ॥३४॥

तकीभासमाद्शीयन्ति-

असत्यामपि व्याप्तौ तद्वभासस्तकीभासः ॥३५॥ व्याप्तिरविनाभावः ॥३५॥

उदाहरन्ति-

# स श्यामो मैत्रतनयत्वादित्यत्र यावान्मैत्रतनयः स श्याम इति यथा ॥३६॥

निह मैत्रतनयत्वहेतोः श्यामत्वेन व्याप्तिरस्ति, शाकाद्याहारपरिण-तिपूर्वकत्वाच्छ्यामतायाः । यो हि जनन्युपभुक्तशाकाद्याहारपरिणामपूर्व-फस्तनयः, स एव श्याम इति सर्वाक्षेपेण यः प्रत्ययः, स तर्क इति ॥३६॥



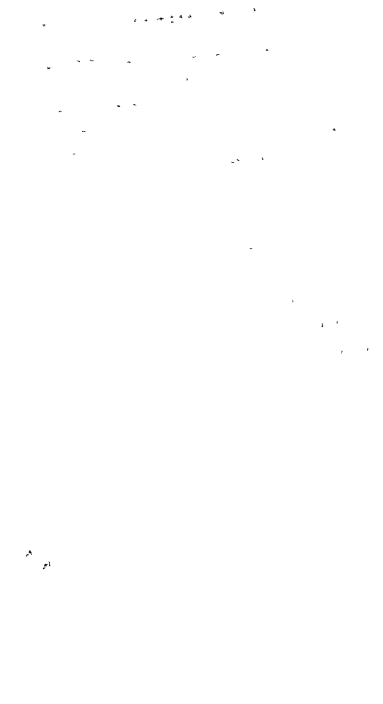

पक्षाभासान्निरूप्य हेत्वाभासानाहु:-

असिद्धविरुद्धानैकान्तिकास्त्रयो हेलाभासाः ॥ ४७ ॥

निश्चितान्यथाऽनुपपत्त्याख्येकहेतुलक्षणविकललेनाहेतवोऽपिहेतुस्याने निवेत्राखेतुवदाभासमाना हेत्वाभासा ॥४७॥

तत्रासिद्धमभिद्धति-

यस्यान्यथानुपपत्तिः प्रमाणेन न प्रतीयते सोऽसिद्धः॥

अन्यथाऽनुपपत्तेर्विपरीताया अनिश्चितायाश्च विरुद्धानैकान्तिकत्वेन कीर्त्तियिष्यमाणत्वादिह हेतुस्वरूपाप्रतीतिद्वारेकैवान्यथाऽनुपपत्त्यप्रतीति-रविशष्टा द्रष्टन्या, हितुस्वरूपाप्रतीतिश्चेयमज्ञानात्, सन्देहाद्, विपर्य-याद् वा विज्ञेया ॥४८॥

अधामुं भेदतो दर्शयन्ति-

स द्विविध उभयासिद्धोऽन्यतंरासिद्धश्च ॥ ४९ ॥

डभयस्य वादिप्रतिवादिससुदायस्यासिद्धः; अन्यतरस्य वादिनः, प्रतिवादिनो वाऽसिद्धः ॥४९॥

तत्राद्यभेदं वद्नित-

उभयासिद्धो यथा परिणामी शब्दश्राक्षुषत्वात् ॥५०॥

चक्षुपा गृह्यत इति चाक्षुपन्तस्य भावश्चाक्षुपत्व तस्मात् । अयं च चादिप्रतिवादिनोरुभयोरप्यसिद्धः, श्रावणत्वाच्छव्दस्य ॥ ५०॥

द्वितीयं भेदं वदन्ति-

अन्यतरासिद्धो यथा अचेतनास्तरवो विज्ञानेन्द्रियायु-निरोधलक्षणमरणरहितत्वात् ॥५१॥

ताथानतो हि तरूणामचैतन्यं साथयन् विज्ञानेन्द्रियायुर्निरोध-स्थणमरणरहितस्वादिति हेत्पन्यासं कृतवान्।स च जैनानां तरुचैतन्य-वादिनामासिद्धः। तदानमे दुमेप्विप विज्ञानेन्द्रियायुपां प्रमाणतः प्रतिष्टि-तत्वान्। इदं च प्रतिवाद्यसिद्धपेधयोदाहरणम्। वाद्यसिद्धपेध्या तु अचेतनाः सुखाद्यः, उत्पत्तिमत्त्वादिति। अत्र हि वादिनः सांख्यसोत्र-चिमत्त्वमप्रसिद्धम् ; तेनाविभीवमात्रसीव सर्वत्र सीकृतत्वात्।

नन्वित्थमसिद्धप्रकारप्रकाशनं परैश्वके- स्वरूपेणासिद्धः, सरूपं वाऽसिद्धं यस्य सोऽयं स्वरूपासिद्धः, यथा अनितः शब्दः, नाहु-पत्वादिति । नतु चाक्षुपत्वं रूपादावस्ति, तेनास्य व्यधिकरणासि-द्धत्वं युक्तम्, नः, रूपाद्यधिकरणत्वेनाप्रतिपादितत्वात् । शब्दधर्मिणि चोपदिष्टं चाक्षुपत्वं न स्वरूपतोऽस्तीति स्वरूपासिद्धम् । विरुद्धमः धिकरणं यस्य स चासावसिद्धश्चेति व्यधिकरणासिद्धो यथा, अनिदाः शन्दः, पटस्य कृतकत्वादिति । ननु शन्देऽपि कृतकत्वमित, सत्यं, न तु तथा प्रतिपादितम् । नचान्यत्र प्रतिपादितमन्यत्र सिद्धं भवति। मीमांसकस्य वा कुर्वतो व्यधिकरणासिद्धम्। २। विशेष्यमसिद्धं यस्यासौ विशेष्यासिद्धोयथा, अनित्यः शब्दः, सामान्यवृत्त्वे सित नाक्षु-षत्वात्। ३। विशेषणासिद्धो यथां, अनित्यः शब्दः, चाक्षुपत्वे सति सामा-न्यवत्त्वात्। ४।पक्षैकदेशासिद्धपर्यायः पक्षभागेऽसिद्धत्वात् भागासिद्धी यथा, अनित्यः शब्दः, प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्। ननु च वाद्यादिसमुत्यश-च्दानामपीश्वरप्रयत्नपूर्वकत्वान् कथं भागासिद्धत्वम् ?। नेतत् । प्रयत्नस तीव्रमन्दादिभावानन्तरं शब्दस्य तथाभावो हि प्रयत्नानन्तरीयकत्वं विव-क्षितम् । नचेश्वरप्रयत्नस्य तीव्रादिभावोऽस्तिः; नित्यत्वात् । अनभ्युपगतेश्वरं प्रति वा भागासिद्धत्वम् । ५ । आश्रयासिद्धो यथा, अस्ति प्रधानं, विश्वस परिणामिकारणत्वात् । ६ । आश्रयैकदेशासिद्धो यथा, नित्याः प्रधानपु-रुपेश्वराः, अकृतकत्वान्। अत्र जैनस्य पुरुषः सिद्धो न प्रधानेश्वरौ ।७। सन्दिग्धाश्रयासिद्धो ्यथा, गोत्वेन सन्दिद्यमाने गवये आरण्यकोऽर्य गोः, जनदर्शनोत्पन्नत्रासत्वात् । ८। सन्दिग्धाश्रयैकदेशासिद्धो यथा, गोन ह्वेन सन्दिहामाने गवये गवि च आरण्यकावेती गावी, जनदर्शनीत्पन्नवा-सत्वात् । ९ । आश्रयसन्दिग्धवृत्त्यसिद्धो यथा, आश्रयहेत्नोः स्वरूप-निश्चये आश्रये हेतुवृत्तिसंदाये मयूरवानयं प्रदेशः, केकायितोपेतत्वात्। १०। आश्रयेकदेशसन्दिग्धवृत्त्यसिद्धो यथा, आश्रयहेत्वोः स्वरूपनिश्चये सत्यवाश्रयेकदेशे हेतुगृत्तिसंशये मयूरवन्तावेतौ सहकारकणिकारी, तत-

एव । ११ । न्यर्थविशेषणासिद्धो यथा, अनित्यः शन्दः, सामान्यवत्त्वे सति कृतकलात्। १२। व्यर्धविशेष्यासिद्धो यथा, अनिसः शब्दः, कृतकले सित सामान्यवत्त्वात् । १३ । सिन्दिग्धासिद्धो यथा, धूमवा-ष्पादिविवेकानिश्चये कश्चिदाह -विहमानयं प्रदेशः, धूमवत्त्वात् । १४ । संदिग्धनिशेष्यासिद्धो यथा, अद्यापि रागादियुक्त कपिल, पुरुपते सत्यद्याप्यनुत्पन्नतत्त्वज्ञानत्नात् । १५ । संदिग्धिवशेषणासिद्धो यथा, अद्यापि रागादियुक्तः कपिलः, सर्वदा तत्त्वज्ञानरहितत्वे सति पुरुप-त्वात् । १६ । एकदेशासिद्धो यथा, प्रागभावो वस्तु, विनाशोत्पाद्धर्म-कत्वात् । १७ । विशेषणैकदेशासिद्धो यथा, तिमिरमभावस्वभावं, द्रव्य-गुणकर्मातिरिक्तत्वे सति कार्यत्वात्। अत्र जैनान् प्रति तिमिरे द्रव्याति-रेको न सिद्ध ।१८ । विशेष्यैकदेशासिद्धो यथा, तिमिरमभावस्वभावं, कार्यले सति द्रव्यगुणकर्मातिरिक्तलान्।१९। संदिग्धेकदेशासिद्धो यथा, नायं पुरुप' सर्वेद्धः, रागवक्तृत्वोपेतत्वान् । अत्र हिङ्काद्निश्चिते रागित्वे सन्देहः।२०। सदिग्धविशेषणैकदेशासिद्धो यथा, नायं पुरुषः सर्वज्ञः, रागः वक्त्वोपेतत्वे सति पुरुपत्वान्।२१। सन्दिग्धविशेष्यकदेशासिद्धो यथा, नायं पुरुषः सर्वज्ञ., पुरुषत्वे सति रागवकृत्वोपेतत्वात् ।२२। च्यथेंक देशा-सिद्धो यया, आन्नमानयं पर्वतप्रदेश , प्रकाशधूमोपेतत्वान्। २३। व्यर्थ-विशेषणैकदेशासिद्धो यथा.गुण शब्दः, प्रमेयत्वसामान्यवत्त्वे सिन दार्गः-केन्द्रियप्राह्मलान्। अत्र वार्धकेन्द्रियप्राह्मस्यापि रूपलादिसामान्यस्य गुण-त्वाभावाद्यभिचारपरिहाराय सामान्यवत्त्वे सतीति सार्थकम् : प्रमेयत्वं तु व्यर्थम् । २४ । व्यर्थविशेष्येकदेशासिद्धो यथा, गुण शब्दो दाह्य-केन्द्रियत्राहाले सति प्रमेयत्वसामान्यवस्वात् । २५ । एवमन्येऽत्येक-देशासिद्यादिद्वारेण भूयांसोऽसिद्धभेदाः खयमभ्यूष वान्याः । उदाह-रणेषु चतेषु वृपणान्तरस्य सम्भवतोऽप्यप्रकृतत्वादनुपद्रीनम् । त एते भेदा भवादे क्य नाभिहिता १॥

डच्यते। एतेषु ये हेताभासतां भजन्ते. ते यदोभयदाद्यसिद्धलेन विवध्यन्ते, तरोभयासिदोऽन्तर्भवन्ति । यदात्यन्यत्रासिट्तेन तदा-ऽन्यतरासिद्ध इति । व्यधिवरणासिद्धस्तु हेताभासो न भवतेव । अचेतनाः सुखादयः, उत्पत्तिमत्त्वादिति। अत्र हि वादिनःसांख्यस्रोतः त्तिमत्त्वमप्रसिद्धम् ; तेनाविभीवमात्रसीव सर्वत्र स्वीकृतत्वात्।

नन्वित्यमसिद्धप्रकारप्रकाशनं परैश्वके- खरूपेणासिद्धः, सहपं वाऽसिद्धं यस्य सोऽयं सक्तपासिद्धः, यथा अतिदाः शब्दः, वासु-पत्वादिति । नतु चाक्षुपत्त्रं रूपादावस्ति, तेनास्य व्यिषकरणासि-द्धत्वं युक्तम्, नः, रूपाद्यधिकरणत्वेनाप्रतिपादितत्वात् । शब्द्धार्मिणि चोपदिष्टं चाक्षुपत्वं न स्वरूपतोऽस्तीति स्वरूपासिद्धम् । विरुद्धमः धिकरणं यस्य स चासावसिद्धश्चेति व्यधिकरणासिद्धो यया, अनिदः शन्दः, पटस्य कृतकत्वादिति । ननु गञ्देऽपि कृतकत्वमित, सत्यं, न तु तथा प्रतिपादितम् । नचान्यत्र प्रतिपादितमन्यत्र सिद्धं भवति। मीमांसकस्य वा कुर्वतो व्यधिकरणासिद्धम्। २। विशेष्यमसिद्धं यस्यासौ विशेष्यासिद्धोयथा, अनित्यः शब्दः, सामान्यवत्त्वे सित चासु-पत्वात्। ३। विशेषणासिद्धो यथा, अनित्यः ग्रन्दः, चांक्षुपत्वे सति सामा-न्यवत्त्वात्। ४।पक्षैकदेशासिद्धपर्यायः पक्षभागेऽसिद्धत्वात् भागासिद्धो यथा, अनित्यः शब्दः, प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्। नतु च वाद्यादिसमुत्यश-च्दानामपीश्वरप्रयत्नपूर्वकलान् कयं भागासिद्धलम् ?। नैतत् । प्रयत्नस तीत्रमन्दादिभावानन्तरं शब्दस्य तथाभावो हि प्रयत्नानन्तरीयकतं विव-क्षितम् । नचेश्वरप्रयब्रस्य तीत्रादिभावोऽस्तिः; नित्यत्वात्। अनभ्युपगतेश्वरं प्रति वा भागासिद्धत्वम् । ५ । आश्रयासिद्धो यथा, अस्ति प्रधानं, विश्वस्य परिणामिकारणत्वात् । ६ । आश्रयेकदेशासिद्धो यथा, निद्याः प्रधानपु-रुपेश्वराः, अकृतकलान् । अत्र जैनस्य पुरुषः सिद्धो न प्रधानेश्वरौ ।७। सन्दिग्धाश्रयासिद्धो युया, गोत्वेन सन्दिद्यमाने गवये आरण्यकोऽयं गोः, जनदर्शनोत्पन्नत्रासत्वात् । ८। सन्दिग्धाश्रयैकदेशासिद्धो यथा, गोन त्वेन सन्दिह्ममाने गवये गवि च आरण्यकावेती गावी, जनदर्शनोत्पन्नजा-सत्वात् । ९ । आश्रयसन्दिग्धवृत्त्यीसद्धो यथा, आश्रयहेत्वोः स्वरूप-निश्चये आश्रये हेतुवृत्तिसंशये मयूरवानयं प्रदेशः, केकायितोपेतत्वात्। १० । आश्रयेकदेशसन्दिग्धवृत्त्यसिद्धो यथा, आश्रयहेत्वोः स्वरूपनिश्चये सत्येवाश्रयैकदेशे हेतुवृत्तिसंशये मयूरवन्तावेती सहकारकर्णिकारी, तत-

दत्तवान्ध्येयौ वक्त्रवन्तौ वक्तृत्वादित्ययं हेतुरस्तु।नेवम्। न वान्ध्येयो वक्त्रवान्. असत्त्वादिद्यनेन तद्वाधनात् । तद्सत्त्वं च साधकप्रमाणा-भावात् सुप्रसिद्धम् ॥ सन्दिग्धाश्रवासिद्धिरपि न हेतुदोष , हेतो. साध्ये-नाविनाभावसंभवान् । धर्म्यसिद्धिस्तु पक्षद्रोपः स्यान् । साध्यधर्मवि-शिष्टतया प्रसिद्धो हि धर्मी पक्षः प्रोच्यते, न च सन्देहास्पदीभूतस्यास्य प्रसिद्धिरस्तीति पक्षडोपेणेवास्य गतत्वान्न हेतोर्दोपो वाच्य.। सन्दिग्धा-भयैकदेशासिद्धोऽपि तथैव । आश्रयसन्दिग्धवृत्त्यसिद्धोऽपि न साधुः, यतो यदि पक्षधर्मत्व गमंकत्वाङ्गमङ्गीकृत स्यात् तदा स्यादय दोषः, न चैवम् । तत्किमाश्रयवृत्त्यनिश्चयेऽपि केकायितान्नियतदेशाधिकरण-मयूरसिद्धिर्भवतु <sup>१</sup>। नैवम् । केकायितमात्र हि मयूरमात्रेणैवाविनाभूतं निश्चितमिति नदेव गमयति । देशिवशेपिवाशिष्टमयूरसिद्धौ तु देशिव-शेषविधिष्टस्येव केकायितस्याविनाभावावसाय इति केकायितमात्रस्य तद्राभिचारमभवादेवागमकत्वम्। एवमाश्रयेकदेशसदिग्धशृत्तिरप्यसिद्धी न भवतीति । व्यर्थविशेषणविशेष्यासिद्धावि नामिद्धभेती, वक्तर-कौजलमात्रत्वाह्चनवैयर्थ्यदोपस्य । एव व्यर्थेकदेशासिद्धादयोऽपि बाच्या । तत स्थितमतद्. एतेष्वसिद्धभेदेषु मभवन्त उभयासिद्धान्यत-राभिद्धयोरन्तभेवन्ति । नन्वन्यनराभिद्धाः हेन्वाभागः एव नान्ति । तथाहि-परेणामिट इत्युद्धाविते यदि वादी न तत्नाधक प्रमाणमाच-क्षीत तदा प्रमाणाभाषाहुभयोरायितः अथाचक्षीतः तदा प्रमाण-स्यापक्षपातित्वाहुभयोरायसाँ सिद्धः। अथवा यावत पर प्रति प्रमा-णेन प्रमाध्यते. तावत्त प्रत्यमिट दति चेत् . गोण तहांनिर्द्यमः महि स्तादिपदार्धस्तस्वते। प्रप्रतियमानस्तावन्तसीप बाल सुरप्रत्यः दाभास । कि च । अन्यतरासिद्धी यदा हेन्द्राभासस्तवा दादी निग्रीत स्थान्, न च निग्रीतस्य पशायनिया १ति युनम्: नापि हेतुसमर्थन पशायलम् निम्नतन्तत्वाहत्वस्येति । अहीस्यके-यदा बादी सम्यन्येतु । प्रतिष्णमाने।ऽपि तासमर्धनन्यापदिन्याना दिनिनिनेन प्रतियादिन प्रानियान वा प्रतियोधियतु न रहोस्यास्ट्र-

दत्तवान्ध्येयौ वक्त्रवन्तौ वक्तृत्वादित्यय हेतुरस्तु।नेवम्। न वान्ध्येयो वक्त्रवान्. असत्त्वादित्वनेन तद्वाधनात् । तदसत्त्वं च साधकप्रमाणा-भावात् सुप्रसिद्धम् ॥ सन्दिग्धाश्रचासिद्धिरि न हेतुदोषः; हेतोः साध्ये-नाविनाभावसभवान् । धर्म्यसिद्धिस्तु पक्षदोषः स्यात् । साध्यधर्मवि-शिष्टतया प्रसिद्धो हि धर्मी पक्षः प्रोच्यते, न च सन्देहारपदीभूतस्यास्य प्रसिद्धिरस्तीति पक्षदोषेणेवास्य गतत्वात्र हेतोर्दोषो वाच्यः। सन्दिग्धाः श्रयेकदेशासिद्धोऽपि तथेव । आश्रयसन्दिग्धवृत्त्यसिद्धोऽपि न साधु , यतो यदि पक्षधर्मत्वं गमकत्वाङ्गमङ्गीकृत स्यात् तदा स्याद्यं दोपः; न चैवम् । तत्किमाश्रयवृत्त्यनिश्चयेऽपि केकायितान्नियतदेशाधिकरण-मयूरसिद्धिर्भवतु <sup>१</sup>। नैवम् । केकायितमात्रं हि मयूरमात्रेणेवाविनाभूतं निश्चितमिति तदेव गमयति । देशविशेपविशिष्टमयूरसिद्धौ तु देशवि-शेपविशिष्टस्येव केकायितस्याविनाभावावसाय इति केकायितमात्रस्य त्रह्मभिचारसभवादेवागमकत्वम्। एवमाश्रयैकदेशसंदिग्धवृत्तिरप्यनिद्धो न भवतीति । व्यर्थविशेषणविशेष्यासिद्धावि नामिद्धभेदी वक्तर-कौगलमात्रत्वाद्वचनवैयर्थ्यदोपस्य । एव व्यथंकदेशानिद्वाद्योऽपि वाच्या.। ततः स्थितमतद्, एनेष्वसिद्धभेदेषु सभवन्त उभयानिद्धान्यन-रामिद्धयोरन्तर्भवन्ति । नन्वन्यतरामिद्धो हेत्वाभाग एव नाम्नि । तथाहि-परेणामिङ ब्ल्युद्राविते यदि वादी न तत्नाधक प्रमाणमाच-क्षीत तदा प्रमाणाभावादुभयोरप्यनिद्ध . अधाचर्छान, नदा प्रमाण-न्यापक्षपातित्वाह्भयोरप्यसौ सिद्ध । अथवा यावन पर प्रति प्रसा-णेन प्रसाध्यते, तावच प्रत्यसिद्ध एति चन् , गीण तर्रासिन्द्रस् महि स्वादिपदार्थस्तत्त्वतोऽप्रतीयमानस्तावन्तसीप बाट हर प्रस्तृतः दाभानः । कि प । अन्यतरामिही यदा ऐत्याभासस्तरा दान निगृहीत रपान् न च निगृहीतस्य पश्चाद्यनिषह् इति हुक्सू-नापि हेत्समर्थन पश्चाणलम् निम्नान्तत्वाहादस्येति । अन्तेन्यने-चवा बादी सम्यन्पेतृत्व प्रतिष्णमाने। इपि तत्मनार्यतन्त्रायदितन्त्राः दिनिमित्तेन प्रतियादिन प्रान्धियान वा प्रतियोधियनु न शहाहान्दर-

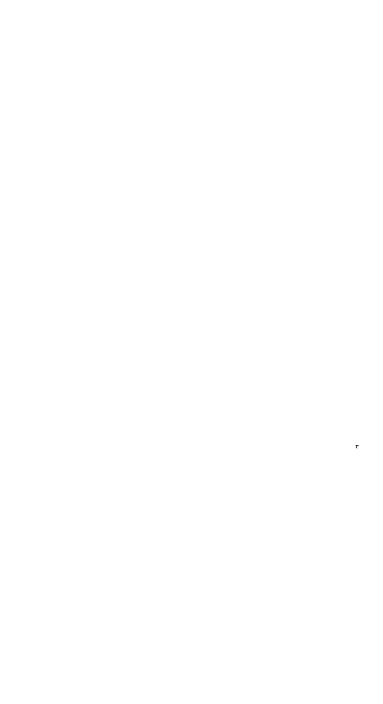

द्गोपन्यासेन १ प्रागवायमेवोपन्यस्यताम्। निश्चयाद्गमेव हि बुवाणो वादी वादिनामव्धेयवचनो भवतीति चेन् । मैवम् । मौलहेतुपरिकरत्वादस्य। अवद्यमेव हि प्रसङ्गं कुर्वतोऽर्ध कश्चित्रिश्चायितुमिष्टो, निश्चयश्च निद्धहेतुनिमित्त इति यस्तत्र सिद्धो हेतुरिष्टस्तस्य व्याप्यव्यापक-भावसाधने प्रकारान्तरमेवेतन् । यस्पर्वथंकं तन्नानेकत्र वर्त्तत इति व्याप्रदर्शनमात्रमपि हि वाधक विकद्धधर्माध्यासमाक्षिपतीत्यन्योऽयं साधनप्रकारः। एवं च नान्यतरासिद्धस्य कस्यापि गमकत्वमिति॥५१॥

अधुना विरुद्धलक्षणमाचक्षते-

## साध्यविपर्ययेणैव यस्यान्यथानुपपत्तिरध्यवसीयते स विरुद्धः ॥ ५२ ॥

यदा केनचित् माध्यविषयेयेणाविनाभूतो हेतु माध्याविना-भावभ्रान्त्या प्रयुज्यते तदाऽसी विरुद्धो हेत्वाभाम ॥ ५२॥ अत्रोदाहरणम्-

#### यथा नित्य एव पुरुषोऽनित्य एव वा, प्रत्यभिज्ञाना-दिमत्त्वात् ॥ ५३ ॥

आदिशस्त्राम् रमरणप्रमाणतयासानियाः । अय च हेतु प्राचि साध्ये साह्ययादिभिरायात । स्थितेकस्वर पपुरुषसाध्यिपिराप्यितियाः सिपुरेकस्वर पपुरुष रिकेयरक्षण एकः सिपुरेकस्वर प्राचि स्थापि स्थापि स्थापि सिपुरेकस्वर प्रवः सिपुरेकस्वर । इत्यप्यक्तम् । तासामप्रकातुर्वि सिपुरेकस्वर स्थाभेकोत् स्वरूप्यक्ति । स्थापिरकस्वर स्थाभेकोति स्वरूप्यक्ति स्वरूप्यक्ति । व्याप्यक्ति स्वरूप्यक्ति स्वरूप्यक्ति स्वरूप्यक्ति स्वरूप्यक्ति । व्याप्यक्ति स्वरूप्यक्ति स्थाभेकोति स्वरूप्यक्ति स्वरूप्यक्ति । व्याप्यक्ति स्वरूप्यक्ति स्थाभेकोति स्थाभेकोति स्वरूप्यक्ति । व्याप्यक्ति स्थाभेकोति स्थाभेकि स्थाभ

*भषाणनयतत्त्वालोकालद्वार:*-वासि नानुसन्यने, तज्ञाऽन्यतगासिद्धत्वेनैव निगृद्धने । तथः ग मनभ्युपगनोऽपि परस्य सिद्ध इत्येतावनेभेपन्यमो हेरुहरू निद्धो निमहाधिकरणम् , यथा-साल्यस्य जैन प्रत्योनः १७७७, जन्मत्तिमस्वाद्घटवानिनि। नतु कथ नहि प्रसन्नेमाधन म्यारा स्व तथा च प्रमाणप्रामिद्वञ्यात्रिकेन वास्येन परम्यानिक स्वरूप प्रमाजन प्रमाने . यथा-यत्मवेथेक मन्नानेका गोने, योह पर मागुन्नयाच मामान्यमिति कथमनेकव्यक्तिर्गते स्वार् १ ४ क्ञाकिनां निमाभान त्यापकमनारेण मांथी गाम नाप्या ग पने । अत्र हि नातिन स्याद्वादिन संशोहरणांभनति है धर्मोनारस्याने रूपानितां नित्याभागस्य गमसः स्यासितः चेत्र १ वर दुनम् । एकप्रमीपरामे धर्मान्तरोपमस्य द्वानमा न्वत्यर नेनास्य वस निजायकनाभारात् , प्रमृत्तीष्यंगरूपम्पेर मोलन्ताम्प्रियाः तात्। प्रमात्त्रं सान्तत्र त्यापक्षिकत्येषज्ञीत्राम्यः । अन्तरःपुरः र्मित्रमानि त्यापक्षमंग्रहतम् । एकालोकस्प्रमान् सत्यात्रित्रम् सम् । महात्रीहरूपम्य मामान्यम्य प्रतितियुन्यम्भावस्य ते ते त्रपटार्यः रचमा अयाभागात्रीतात्रपटार्थापेय-त्रामभागात् सङ्ग्यतः र महाराज माराम्, महिला च महिला मारहो त्रे । त्रावरम् । । माहित्य व्यवस्था । व्यवस्था र किर्देश -वात्पम्पानम् । विस्तानम् विस्तान् । व । the summer summer in inference bern the and the state of the s The state of the s the first to request they me to the

" Hat a reducted for mere TOWN THE THE THE THE THE THE THE THE

द्वोपन्यासेन १ प्रागेवायमेवोपन्यस्यताम्। निश्चयाद्गमेव हि ब्रुवाणो वादी वादिनामव्धेयवचनो भवतीति चेन् । मेवम् । मौलहेतुपरिकरत्वादस्य। अवज्यमेव हि प्रसङ्ग कुर्वतोऽर्धः कश्चिनिश्चाययितुमिष्टो, निश्चयश्च सिद्धहेतुनिमित्त इति यस्तत्र सिद्धो हेतुरिष्टस्तस्य व्याप्यव्यापक-भावसाधने प्रकारान्तरमेवेतन् । यस्तर्वधंकं तन्नानेकत्र वर्त्तत इति व्याप्रिदर्शनमान्नमपि हि वाधकं विरुद्धधर्माध्यासमाक्षिपतीयन्योऽय साधनप्रकारः। एवं च नान्यतरासिद्धस्य कस्यापि गमकस्वमिति॥५१॥

अधुना विरुद्धलक्षणमाचक्षते~

#### साध्यविपर्ययेणैव यस्यान्यथानुपपत्तिरध्यवसीयते स विरुद्धः ॥ ५२ ॥

चदा केनचित् साध्यविषयंयेणाविनाभूतो हेतुः साध्याविना-भावभ्रान्या प्रयुज्यते तदाऽसी विरुद्धो हेत्वाभास ॥ ५२ ॥ अन्नोदाहरणम-

#### यथा नित्य एव पुरुषोऽनित्य एव वा. प्रत्यभिज्ञाना-दिमत्त्वात् ॥ ५३ ॥

आदिशस्त्रात् रमरणप्रमाणतदाभासादिप्तरः । १२० च हेतृ प्राचि साध्ये साद्द्रपादिभिरारयात । स्थिरेक्स्यरप्परप्पसाध्यदिष्यं तप्रशिलाः सिपुरुपेणेव द्याप्रत्वादिरस् । तथारि—यसंप पुरुष रिशंदर राष्ट्र एवः सद्धाः सुणुन्तायवस्थायाभिव वार्मार्थप्रहणादिराणेण अन्त्रप्रभागाप्त्रप्रस्थानिक स्वाधिप्रहणादिराणेण अन्त्रप्रभागाप्त्रप्रस्थानिक स्वाधिप्रहणादिराणेण अन्त्रप्रभागाप्त्र प्रस्थाभेतावाय स्वद्याप्त्र । स्वाधिप्रकाष्ट्र । स्वाधिप्त ।

मन्य प्रति के त्यामा र पर देव निवासी के कार्य । यो प्रतिस्था स्पं प्रवेतने प्रति पार्य व्यक्ति वार्य प्राप्त (य्यक्षि ॥ ४३ ॥ स्वा दिविष्ठेतस्थानस्थितः

सन्दिरभिण उर्जान है। याजी वाद्यवापनः पुरवः सर्वज्ञो स भवति वक्तलात ॥ ५७ ॥

वरणन विभाग सबैते सॉन्यानी वहमा, सबैत हिन्हा गर होस्वित प्रका<sup>9</sup> इति सरहात्र। एउस इयामी में स्तुक्तारियायानुम हरणीतम्। सोताविरत्रांभवि नेतातिकः। उत्पाति राज्यते आकाराकाः रपरिणाम ,सालना पापक्ते साने महोतन समापानिकतात्। सापन रयापकः सङ्गाधिने भवति । जन्यभावदिष्यन्नोऽपि प्रमस्य मोपावि स्यान , ऑर्ट्रेन्यनम नरास्य नथाभूनस्य सभागन्। नतु ब्राकाघाठारपरि-णामोऽपि मैत्रप्तातारपमाधनस्य ज्यापक एव, तमन्तरेणाऽन्य हेतोः फरिनडर्डानान्। परिह्यसमानकनिषयनस्पूरेषु तद्भाव एव नद्भावादिनि <u>घैत। नैतम। कतिसद्भाषभागितात्रलेकिनेऽपिसात्रि मैत्रपुत्रवाशाकाः</u> षाहारपरिणाससमान्तर्तेवेति निर्णेतुमद्यके ।तत्स्वत्रधस्यापिसोपाधि-फरतात । इयामत्तरूपम्योषाचेवित्तमानस्यात् । मैत्रपुत्रोऽपि हि स एव शाकादाहारपरिणतिमान य इयाम इति, माधनाव्यापकोऽपि य. सा-ध्यस्याप्यव्यापको नासाबुपाधि ।यया-धूमानुमाने साहिरत्वम्। तदि यथा-धूमस्य, एवं वहेरायव्यापकमेवेति नोपावि । अप्रयोजकोऽयहे-त्वाभास इत्यपरे । परप्रयुक्तव्याप्युपर्जावी हि हेतुरप्रयोजक , परख्रो-पाधि स चात्रास्तीति । न चत्रमपि नामभेदे कश्चिद्दोप , सन्दिग्ध-विपञ्जवृत्तिकत्वानतिकमान् । ये तु पक्षसपञ्जविपक्षव्यापकादयोऽ-नैकान्तिकभेटास्तेऽस्यैव प्रपञ्चभृता । तथाहि- पश्चसपश्चविपञ्च-च्यापको यथा-अनित्य. शब्द प्रमेयत्वात् । अयं पक्षे शब्दे सपक्षे घटादौ विपञ्चे व्योमादौ चास्ति । १। पक्षव्यापक कदेशवृत्तिर्यथा-अनित्य. शब्द. प्रत्यक्षत्वात् । अस्मदादीन्द्रियप्रह-

एकेट्यासर एप्यापनाभिप्रत, तती नाख प्रयुक्तपत्नावे र्षं भंगारांचार या प्रसायने । परंग हि बारोऽयं सर्वप्रास्ति, स स्पर्भावपत्रयो। पहानी सामान्यानी च भावाह , श्रायुकानी हवीसानी ष्याभाषात् । र । परम्पपञ्चरापको निपक्षेकरेरार्ज्ञानयंया-गीरसः विषा-णियात् । अय हि पर गा सपश्च च गवान्तर व्याप्नोति, विपन्ने तु महित्यारापरितः न नु नुरद्वादौ । ३। पश्चरियसञ्चापकः सपक्षैकद्देशपुनि-र्चथा-नाच गाँविपाणित्यान्। अय पश्चे गत्रच विपन्न च गा ह्याप्रीति, सपक्षे तु महिष्यारावस्ति, न तु तुरद्वारी । ४ । पत्रसपक्षविपत्रैकदेश-वृत्तिर्यथा−नित्या पृथियो, प्रत्यक्षत्यात् । अयं पक्षे घटादार्वास्त, न पर-ू माण्यार्रा, सपक्षे सामान्यादायस्ति, नाकाशादी, विपक्षे युद्युदादावस्ति, <sup>र</sup>नाप्युद्यणुकादो, अयोग्यक्षत्रिपयत्त्रमेवात्र प्रस्यक्षस्व द्रष्टव्यम् ।५। प्रमप्रेंकेरेशकृतिर्विपश्रव्यापको यथा-इव्याणि दिकालमनाभि, अमृ-र्त्तत्वान। अय पश्चे विकालयार्वर्त्तते. न मनसि, सपश्चे व्यामन्यस्ति, न घटाडो. विपक्ष नु गुणादिकं व्याप्नोति । ६ । पश्चविपर्क्षकदेशवृत्तिः सपक्षव्यापको यथा-न द्रव्याणि दिषालमनांसि, अमूर्त्तत्वात् । प्राक्त-नवैपरीत्येन सुगममेतन्। ७। सपक्षविपक्षव्यापक पक्षकदेशवृद्धि-र्यथा-न द्रव्याणि आकाशकालिदगात्ममनांसि, क्षणिकविशेषगुणरहि-तत्वात् । अय पक्षे कालिंटिग्मन सु वर्त्तते नाकाशात्मसु, सपक्षं गुणा-दिकं विपक्षं च पृथिव्यप्तेजोवायुरूपं व्यामोति। ८। यश्च नित्यः श्रावणत्वादित्यादि सपक्षविपक्षच्यावृत्तत्वेन संग्रयजनक-त्वादसाधारणानैकान्तिकः सौगतै. समाख्यायतेः नैप सूक्ष्मतामश्चिति, श्रावणत्वाद्धि शब्दस्य । सर्वधैव नित्यत्वं यदि साध्यते तदाऽयं विरुद्ध एव हेतुः, कथञ्चिद्नित्यत्वसाधनात्। प्राच्याश्रावणत्वस्वभावत्यागेनो-/ तरश्रावणत्वस्वभावोत्पत्तेः कथिन्वदिनत्यत्वमन्तरेण शब्देऽनुपपत्तेः। 1थ कथिनित्रिसत्वमसाच्छव्दे साध्यते तदाऽसौ सम्यग्धेतुरेव, कथ-म्चित्रित्यत्वेन सार्द्धमन्यथाऽनुपपत्तिसद्भावादिति नायमनैकान्तिकः। च विरुद्धान्यभिचारिनामानमनैकान्तिकविशेपमेते न्यतानिषुः, यथा-

अनित्यः शब्दः, कृतकत्वान् घटवत्। नित्यः शब्दः, श्रावणत्वान्, शब्दः त्ववदिति; सोऽपि नित्यानित्यस्वरूपानेकान्तसिद्धौं सम्यग्येतुरेव. तर्-परपरिणामित्वादिहेतुवन्। सर्वथैकान्तसिद्धये पुनहपन्यसोऽमीभवदेव हेत्वाभासः; स तु विरुद्धो वा संदिग्यविपश्रृष्टत्तिरर्नेकान्तिको वेति न कश्चिद्विरुद्धाव्यभिचारी नाम । एवं च असिद्धविरुद्धानैकान्तिकारुप एव हेत्वाभासा इति स्थितम्। नन्वन्योऽप्यकिञ्चित्कराख्यो हेताभामः परैरुक्तः, यथा-प्रतीते प्रत्यक्षादिनिराकृते च साध्ये हेतुरिकव्यितः। प्रतीते, यथा–शब्दः श्रावणः, शब्दत्वान् । प्रत्यक्षादिनिराकृते, यथ अनुष्णः कृष्णवर्त्मा, द्रव्यत्वाद् ; यतिना वनिता सेवनीया,पुरुपत्वाि त्यादि:; स कथं नात्राभिहित इति चेन्। उच्यते। नन्वेप हेर्नुनिधिनाः न्यथानुपपत्त्या सहित. स्याद्रहितो वा । प्रथमपक्षे, हेतो मन्यम्वंऽ प्रतीतसाध्यधर्मविशेषणप्रत्यक्षनिराकृतसाध्यधर्मविशेषणाऽऽगर्मानगर् तसाध्यधर्मविशेषणादिपक्षाभासाना निवारयितुमशक्यत्वात तरेगदुः मनुमानम् । न च यत्र पक्षदोपस्तत्रावक्य हेतुदोपोऽपि वान्यः, हराः न्तादिद्रोपस्याप्यवदय वाच्यत्वप्रमक्ते.। द्वितीयपन्ने तु यथौक्तंत्वा भासानामन्यतमेनैवानुमानस्य दुष्टत्यम् । तथा हि-अन्यथानु<sup>पपत्ता</sup>-भावोऽनध्यवसाय।द्विपर्ययान् मञयाद्वा स्यान्, प्रकारान्तरामभरान्, तत्र च क्रमेण यथोक्तहेत्वाभासावनार इति नीक्तहेत्वाभामेभ्योऽभ्य-विक. कश्चिदकिञ्चित्करो नाम । एवमेव न कालात्ययापिक्ष्रोऽपि । तथाहि–अस्य म्बम्प कालात्ययापदिष्ट कालातीत इति, हेर्ता प्रयो गकाल प्रत्यक्षागमानुपहतपक्षपरिमहसमयस्ममर्तात्य प्रयुक्त्यमान प्र<sup>त्र</sup>-क्षागमत्राधिने विषये वर्त्तमान कालात्ययापदिष्टो मर्गाति । अप चाकिञ्चिक्तवद्वपणेनैव दृषितोऽवसेय । प्रकरणसमोऽच्यप्रकटनी एत । अस्य हि लक्षणं; यम्मान प्रकरणचिन्ता म निर्णयार्थमपिष्ट प्रकरणसम् इति; यस्मान्त्रकरणस्य प्रक्षप्रतिपक्षयोधिन्ता विमर्शा <sup>विद्या</sup> प्रवर्तने, कम्मानामी प्रवर्तने ?, विशेषानुपलम्मानः, स एव विशेष षानुपटम्भो यदा निर्णयाथैमपीद्दयने नदा प्रकरणमनी।।<sup>नैपा</sup>

नत्वान् प्रकरणसमो भवति, प्रकरणे पक्षे प्रतिपक्षे च समस्तुल्य इति । यथा-अनित्यः शव्दो नित्यधमानुपठ्यधेरित्येकेनोक्ते, द्वितीयः प्राह्- यद्यनेन प्रकारेणानित्यत्वं साध्यते तर्हि नित्यतासिद्धिरप्यस्तु, अन्यतरानुपठ्यधेस्तत्रापि सद्भावान् । तथाहि- नित्यः शब्दोऽनि-त्यधमानुपठ्यधेरिति । अयं चानुपपत्रः, यतो यदि नित्यधमानुपठ्यिनि-श्चिता, तद्दा कथमतो नानित्यत्वसिद्धि ?; अथानिश्चिता, तर्हि संदिग्धा-सिद्धतेव दोषः । अथ योग्यायोग्यविशेषणमपास्य नित्यधर्माणामनुप- । रुव्धिमात्रं निश्चितमेव. तत्तर्हि व्यभिचार्येव । प्रतिवादिनश्चासौ नित्य-धर्मानुपठ्यिः स्वरूपासिद्धैव नित्यधर्मोपठ्यधेस्तत्रास्य सिद्धेः । एवम-नित्यधर्मानुपठ्यिः स्वरूपासिद्धैव नित्यधर्मोपठ्येस्तत्रास्य सिद्धेः । एवम-

अय दृष्टान्ताभासान् भासयन्ति-

साधर्म्येण दृष्टान्ताभासो नवप्रकारः ॥ ५८ ॥

दृष्टान्तो हि प्राग् द्विप्रकारः प्रोक्तः. साधर्म्येण वैधर्म्येण च । ततस्तदाभासोऽपि तथैव वाच्य इति साधर्म्यदृष्टान्ताभासस्तावत्प्रका-रतो दृशितः ॥ ५८ ॥

प्रकारानेत की त्वित-

साध्यधमेविकलः, साधनधमेविकलः, उभयधमेविकलः, सन्दिग्धसाध्यधर्मा, सन्दिग्धसाधनधर्मा, सन्दिग्धो-भयधर्मा, अनन्त्रयोऽप्रदक्षितान्त्रयो विपरीतान्त्र-यश्चेति ॥ ५९ ॥

इतिशन्दः प्रकारपरिसमाप्रै। एतावन्त एव साधर्म्यदृष्टान्ताभास-प्रकारा इत्यर्थः ॥ ५९ ॥

क्रमेणामून् उदाहरन्ति-

तत्रापौरुषेयः शन्दोऽमूर्त्तत्वाद् दुःखबदिति साध्यधर्म-विकलः॥ १॥ ६०॥ पुरूपव्यापाराभावे दुःखानुत्पादेन दुःखस्य पौरुपेयतात् । तत्रापौरुपेयत्वसाध्यस्यावृत्तेरयं साध्यधर्मविकल इति ॥१॥६०॥ तस्यामेव प्रतिज्ञायां तस्मिन्नेव हेतौ परमाणुवदिति साधनधर्मविकलः ॥ २ ॥ ६१ ॥

परमाणौ हि साध्यधर्मोऽपौरुपेयत्वमस्ति, साधनधर्मस्त्वमूर्त्तत्वं नाः स्ति, मूर्त्तत्वात् परमाणोः ॥ २ ॥ ६१ ॥

कलशवदित्युभयधर्मविकलः॥ ३॥ ६२॥

तस्यामेव प्रतिज्ञायां तिस्मन्नेव च हेती कलग्रदृष्टान्तस्य पीरुपेयः त्वान्मूर्त्तत्वाच साध्यसाधनोभयधर्मविकलता ॥ ३ ॥ ६२ ॥ रागादिमानयं वक्तृत्वादेवदत्तवदिति सन्दिग्धसाध्यः

धर्मा ॥ ४ ॥ ६३ ॥

देवदत्ते हि रागादयः सदसत्त्वाभ्यां संदिग्धाः, परचेतोविकाराणां परोक्षत्वाद्रागाद्यव्यभिचारिलिङ्गादर्शनाच ॥ ४ ॥ ६३ ॥ मरणधर्माऽयं रागादिमत्त्वात् मैत्रवदिति संदिग्धसाधन

धर्मा ॥ ५ ॥ ६४ ॥

मैत्रे हि साधनधर्मी रागादिमत्त्वाख्य संदिग्धः ॥ ५ ॥ ६४ ॥ नायं सर्वदर्शी रागादिमत्त्वात् मुनिविशेषवदिति सर्दि ग्धोभयधर्मी ॥ ६ ॥ ६५ ॥

मुनिविशेषे सर्वदर्शित्वरागादिमत्त्वाख्यौ साध्यसाधनधर्मी सं<sup>हिः</sup> द्येते, तदव्यभिचारिलिङ्गादर्शनात् ॥ ६ ॥ ६५ ॥ रागादिमान् विवक्षितः पुरुषो वक्तृत्वादिष्टपुरुपवदित्यः

नन्वयः ॥ ७ ॥ ६६ ॥

यद्यपीष्टपुरुषे रागादिमत्त्वं च वक्तृत्वं च साध्यमाधनधर्मी हुष्टै, तथापि यो यो वक्ता स स रागादिमानिति व्याप्त्यसिद्धेरनन्वयत्वम्॥आर्थि

#### अनित्यः शब्दः कृतकत्वात् घटवदित्यप्रदर्शि-तान्वयः॥ ८॥ ६७॥

अत्र यद्यपि वास्तवोऽन्वयोऽित तथापि वादिना वचनेन न प्रका-गित इत्यप्रदर्शितान्वयत्वम् । यद्यप्यत्र वस्तुनिष्ठो न कश्चिद्दोपस्तथापि पराधोनुमाने वचनगुणदोपानुसारेण वक्तुगुणदोपौ परीक्षणीयाविति भवस्यस्य वाचनिकं दुष्टत्वम् । एव विपरीतान्वयाप्रदर्शितव्यितरेकवि-परीतव्यितरेकेष्विप दृष्टव्यम् ॥ ८॥ ६७॥

अनित्यः शन्दः कृतकलात्, यदनित्यं तत् कृतकं घट-वदिति विपरीतान्वयः ॥ ९ ॥ ६८ ॥

प्रसिद्धानुवादेन ह्यप्रसिद्ध विधेयम्: प्रसिद्धं चात्र कृतकत्व हेतुत्वे-नोपादानाद्, अप्रसिद्धं त्वनित्यत्व साध्यत्वेन निर्देशाद्: इति प्रसिद्धस्य कृतकत्वस्यवानुवादसर्वनाम्ना यच्छन्देन निर्देशो युक्तः, न पुनरप्रसिद्ध-स्यानित्यत्वस्य, अनित्यत्वस्येव च विधिसर्वनाम्ना यच्छन्देन परामर्श-डपपन्नो न तु कृतकत्वस्य ॥ ९॥६८॥

अय वैधर्म्यदृष्टान्ताभासमाहु -

वैधर्म्येणापि दृष्टान्ताभासो नवधा ॥ ६९ ॥ तानेव प्रकारानुदिशन्ति-

असिद्धसाध्यव्यतिरेकोऽसिद्धसाधनव्यतिरेकोऽसिद्धोम-यव्यतिरेकः, सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेकः, सन्दिग्धसाधन-व्यतिरेकः, सन्दिग्धोभयव्यतिरेकोऽव्यतिरेकोऽप्रदर्शि-तव्यतिरेको विपरीतव्यतिरेकश्च ॥ ७० ॥

अर्थेतान् क्रमेणोदाहरन्ति-

तेषु भ्रान्तमनुमानं प्रमाणलात् यत्पुनर्भान्तं न भवति

न तत् प्रमाणं यथा स्वप्नज्ञानमिति असिद्धसाध्यव्य-तिरेकः; स्वप्नज्ञानात् भ्रान्तलस्यानिवृत्तेः ॥१॥७१॥ निर्विकल्पकं प्रत्यक्षं प्रमाणलाद् यत्तु सार्विकल्पकं न तत्प्रमाणं यथा लैङ्गिकमित्यसिद्धसाधनव्यतिरेको लैङ्गि-कात्प्रमाणलस्यानिवृत्तेः ॥ २ ॥ ७२ ॥ नित्यानित्यः शब्दः सत्त्वात् यस्तु न नित्यानित्यः सन संस्तद्यथा स्तम्भ इत्यसिद्धोभयव्यतिरेकः स्तम्भानि-त्यानित्यलस्य सत्त्वस्य चाव्यावृत्तेः ॥ ३ ॥ ७३ ॥

व्यक्तमेतत्सूत्रत्रयमि ॥ ३ ॥ ७३ ॥

असर्वज्ञोऽनाप्तो वा कि। पेलोऽक्षणिकैकान्तवादिलाद् यः सर्वज्ञ आप्तो वा सक्षणिकैकान्तवादी यथा सुगत इति सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेकः सुगतेऽसर्वज्ञतानाप्तलयोः सा-ध्यधर्मयोर्व्यावृत्तेः सन्देहात् ॥ ४॥ ७४॥

अयं च परमार्थतोऽसिद्धसाध्यन्यतिरेक एव क्षणिकेकान्तरः प्रमाणवाधितत्वेन तदाभिधातुरसर्वज्ञतानाप्तत्वप्राप्ते केवलं तत्प्रितंश पकप्रमाणमाहात्स्यपरामर्थनग्रुत्यानां प्रमानृणां सिन्दिग्धमाध्यन्यितिरे कत्वेनामास इति तथैव कथित ॥ ४॥ ७४॥

अनादेयवचनः कश्चिद्विवक्षितः पुरुषो रागादिमत्त्वाद् यः पुनरादेयवचनः स वीतरागस्तद्यथा शौद्धोदिनि<sup>रिति</sup> सन्दिग्धसाधनव्यतिरेकः शौद्धोदनौ रागादिमत्त्वस्य निवृत्तेः संशयात् ॥५॥ ७५॥

यद्यपि तद्दर्शनानुरागिणां झौद्धोदनरादेयवचनत्वं प्रीमद्वं न्यापि रागादिमत्त्वाभावस्तन्निश्चायकप्रमाणवैकस्यनः सन्दिग्ध एव ॥४॥४५॥ न वीतरागः कपिलः करुणाऽऽस्पदेष्विप परमकृपयाऽन-पितिनजिपिशितशकललात् यस्तु वीतरागः स करुणा-स्पदेषु परमकृपया समर्पितिनजिपिशितशकलस्तद्यथा-तपनवन्धुरिति सन्दिग्धोभयव्यतिरेक इति तपनवन्धौ वीतरागलाभावस्य करुणाऽऽस्पदेप्विप परमकृपया-ऽनिपतिनजिपिशितशकललस्य च व्यावृत्तेः सन्दे-हात्॥ ६॥ ७६॥

तपनवन्धुर्वुद्धो वैधर्म्यदृष्टान्ततया य' समुपन्यस्तः स न झायते कि रागादिमानुत वीतराग' तथा करुणाऽऽस्पदेषु परमकृपया निजिपिशित-ज्ञकलानि समिपतवान्नवा, तिन्ध्यायकप्रमाणापिरस्कुरणात् ॥६॥७६॥ न वीतरागः कश्चिद्विवाक्षितः पुरुषो वक्तृत्वात् यः पुनर्वी-तरागो न स वक्ता यथोपलखण्ड इत्यव्यतिरेकः॥७॥७७॥

यद्यपि किलापलखण्डादुभयं न्यावृत्तं तथापि न्याप्या न्यतिरे-कासिद्धेरन्यतिरेकत्वम् ॥ ७ ॥ ७७ ॥

अनिसः शब्दः कृतकलादाकाशवादेसप्रदर्शित-व्यतिरेकः ॥ ८॥ ७८॥

अत्र यद्नित्यं न भवित तत्कृतकमि न भविति विद्यमानो-ऽपि व्यतिरेको वादिना स्ववचनेन नोङ्गावित इत्यप्रदर्शितव्यतिरेक-त्वम् ॥ ८॥ ७८॥

अनित्यः शब्दः कृतकलाद् यदकृतकं तन्नित्यं यथाऽऽ-काशमिति विपरीतव्यतिरेकः ॥ ९ ॥ ७९ ॥

वैधर्म्यप्रयोगे हि साध्याभाव. साधनाभावाकान्तो दर्शनीयो न चैवमत्रेति विपरीतच्यतिरेकत्वम् ॥ ९ ॥ ७९ ॥

अपोपनपननिगमनाभासौ प्रभापन्ते-उक्तलक्षणोहङ्घनेनोपनयनिगमनयोर्वचने तरा<sup>त्राह</sup>े ेट्रेतो. साध्यथभिण्युपसेतरणमुपनयः इत्युपसम्ब

'स्रुप्यचर्मस्य पुनार्निगमनम्' इति निगमनस्येति ॥ ८० ॥

उपन गाभासम् राहरान्त-

नाम परिणामी शहरः कृतकलार् गः कृत हः म<sup>ण्हे</sup> या कुम्भ इलाज परिणामी च शाल इति पुताप

कुम्भ इति न ॥ ८१॥

इन साध्यपर्ध साध्यपर्धिण साधनपर्ध वा क्लानण्य है भ १८ ॥ फालापास ११८९ ॥

विधवनाभागम् सहर्यन्ति -

र्राम्मते । प्रामे तस्मात् कृतकः शत्र की वण त्यांग्णामी कुम्म इति च ॥ ८२॥

न सहि साधनापत्री साहप्याभीति साहपूर्वा स अमृत्राव हो १८८४ च विवस्तानाम । एरे पत्रप्राणाप्रथण १६०९ व રેઝ, ૪૯૩મ ન પતાસવ વસ્તાવ નકળાયા 🕕 🖰

ः १० (वाताकायपविचायाममामामामा

अ गणा कामार्ग अन्यामामामामा ॥ ४३॥ ंत्र स्मृत्यवासीत्रमः वार्तानं मभवानं वार्तः · रहार्यस्य सपन्तहासम्बद्धाः सम्बद्धाः स्थापनानामः हः ।

1 1 -- 1 1 . २८ - ७ र व स्थान, इ.डनाडीट फ्रयमं <sup>रस्</sup>र . १ = १, सी र न्संस्ता ४४ मा आसीता है in the state of th किञ्चन वस्त्वन्तरमऌभमानः शावकेरपि समं क्रीडाऽभिटापेणेदं वा-क्यमुद्यारयति ।। ८४ ॥

एवयुक्त. प्रमाणस्य स्वरूपाभासः; संप्रति संख्याऽऽभासमाख्यान्ति-

# प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाणमित्यादिसंख्यानं तस्य संख्याऽऽभासम्॥८५॥

प्रत्यक्षपरोक्षभेदादि प्रमाणस्य द्वेविध्यमुक्तम्; तद्वैपरीत्येन प्रत्यक्ष-भेव. प्रत्यक्षानुमाने एव, प्रत्यक्षानुमानागमा एव प्रमाणमित्यादिकं चार्वा-कवैशेषिकसौगतसां स्यादितीर्थान्तरीयाणां संख्यानं, तस्य प्रमाणस्य संस्याऽऽभासम्। प्रमाणसंख्याभ्युपगमश्च परेपामितोऽवसेय.—

चार्वाकोऽध्यक्षमेकं सुगतकणभुजौ सानुमानं सञाव्हं तद् हैतं पारमर्पः सिहतमुपमया तत् त्रयं चाक्षपाद्.। अर्घापत्त्या प्रभाकृद्वदति च निवित्रतं मन्यते भट्ट एतत् साभावं, हे प्रमाणे जिनपतिसमये स्पष्टतोऽस्पष्टतश्च ॥१॥८५॥ अथ विषयाभासं प्रकाशयन्ति-

## सामान्यमेव, विशेष एव, तद्द्रयं वा स्वतन्त्रमित्यादि-स्तस्य विषयाभासः ॥ ८६ ॥

सामान्यमात्रं मत्ताद्वेतवादिनो, विशेषमात्रं सौगतस्य. तह्यस्यं प्रम्वतन्त्रं नैयायिकादेरित्यादिरेकान्तरस्य प्रमाणस्य विषयाभासः । आहि-द्याद्यातित्यमेवानित्यमेव तद्द्वयः वा परम्परानिरपेक्षमित्याचेकान्यपि-प्रदः ॥ ८६ ॥

जय पलाभासमाह'-

## अभिन्नमेव भिन्नमेव वा प्रमाणात्फ्हं तस्य तदाना-सम्॥८७॥

अभिन्नमेव प्रमाणात्परः चौतानाः भिन्नमेद नैदादिवादीना सन्द

अथोपनयनिगमनाभासौ प्रभापन्ते—

उक्तलक्षणोल्लङ्घनेनोपनयनिगमनयोर्वचने तदाभासौ॥८०॥

'हेतोः साध्यधर्मिण्युपसंहरणमुपनयः' इत्युपनयस्य हश्र्णम्ः 'साध्यधर्मस्य पुनार्नगमनम्' इति निगमनस्येति ॥ ८० ॥ उपनयाभासमुदाहरन्ति-

यथा परिणामी शब्दः कृतकलाद् यः कृतकः स परिणामी यथा कुम्भ इत्यत्र परिणामी च शब्द इति कृतकश्च कुम्भ इति च ॥ ८१ ॥

इह साध्यधर्मे साध्यधार्माण साधनधर्मे वा दृष्टान्तधार्माणे उप संहरत उपनयाभासः ॥ ८१ ॥

निगमनाभासमुदाहरन्ति-

तिसम्नेव प्रयोगे तस्मात् कृतकः शब्द इति तस्मा-त्परिणामी कुम्म इति च ॥ ८२॥

अत्रापि साधनधर्मे साध्यधर्मिणि साध्यधर्मे वा दृष्टान्तर्थामि उपसंहरतो निगमनाभासः । एवं पक्ष्मुद्धवाद्यवयवपश्चकस्य श्रान्सा वैपरीत्यप्रयोगे तदाभासपश्चकमपि तर्कणीयम् ॥ ८२ ॥

इत्थमनुमानाभासमभिधायागमाभासमाहु:-

अनाप्तवचनप्रभवं ज्ञानमागमामासम्॥ ८३॥

अभिधेयं वस्तु यथाविश्यतं यो जानीते यथाज्ञानं चाभिधते म आप्त उक्तस्तद्विपरीतोऽनाप्तस्तद्वचनसमृत्थं ज्ञानमागमाभासं द्वेयम्॥ अत्रोदाहरन्ति-

यथा मेकलकन्यकायाः कूले तालहिन्तालयोर्भूले सुल्माः पिण्डखर्जुराः सन्ति त्वरितं गच्छत २ शावकाः!॥८४॥ रागाकान्तो द्यनाप्त. पुरुषः क्रीडापरवगः सन्नातमतो विनेत्र्वं

#### अहम्

# अथ सप्तमः परिच्छेदः।

#### \*

एतावता प्रमाणतत्त्वं व्यवस्थाप्येदानी नयतत्त्वं व्यवस्थापयन्ति-नीयते येन श्रुताख्यप्रमाणविषयीकृतस्यार्थस्यांशस्तदि-तरांशौदासीन्यतः स प्रतिपत्तुरभिप्रायविशेषो नयः॥१॥

अत्रैकवचनमतन्त्रं तेनांशावंशा वा, येन परामर्शविशेषेण श्रुत-प्रमाणप्रतिपन्नवस्तुनो विषयीक्रियन्ते तिहतरांशोंहासीन्यापेक्षया स नयोऽभिधीयते । ताहितरांशप्रतिक्षेपे तुतदाभासता भणिष्यते । प्रय-पाद्याम च स्तुतिद्वात्रिशति—

अहो । चित्रं चित्र तव चरितमेतन्मुनिपते !
स्वकीयानामेपां विविधविषयन्याप्तिविधानाम् ।
विषक्षापेक्षाणां कथयसि नयानां सुनयतां
विषक्षक्षेष्तृणां पुनरिह विभो ! दुष्टनयताम् ॥ १ ॥
पश्चाद्यति च—

नि शेपांशजुपां प्रमाणविषयीभूयं समासेद्रुपां वस्तूनां नियताशकल्पनपराः सप्त श्रुतासिद्वानः । औदासीन्यपरायणास्तदपरे चाशे भवेयुन्यान श्रेदेकान्तकरुद्वभद्वकरुपास्ते रयुस्तश दुर्नयाः ॥ १ ॥

नतु नयस्य प्रमाणादेदेन तःश्णप्रणयनमयुक्तम्। स्वार्धव्यवसाया-सम्पत्वेन तस्य प्रमाणस्वरूपत्वान्। तथाहि—नयः प्रमाणमेवः स्वार्धव्यव-सायकत्वादिष्टप्रमाणवन् स्वार्थव्यवसायकस्याप्यस्य प्रमाणत्वानभ्युपत्रमे प्रमाणस्यापि तथाविषस्य प्रमाणत्वं न स्वादिति वाशिन्। नवसन् । नयस्य स्वार्थेकदेशनिणीतिलश्णत्वेन स्वार्थव्यवसायनत्वानिते । नतु नयविषयत्या समते। द्वीववेशोदिष सदि दस्तु तज्ञ हत्वरिन्तेशी श्रमाणस्य तदाभासं फलाभासं; यथा फलस्य भेदाभेदैकान्वाकान्तां । तथा-सूत्रत एव प्रागुपपादितमिति ॥ ८७ ॥ इति प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कारे श्रीरत्रप्रभाचार्यविग्विग्वां रत्नाकरावतारिकारूयलघुटीकायां फलप्रमाणस्यरूपादामाः सानिर्णयो नाम पष्टः परिच्छेदः ।



## <sup>अईम्</sup> अथ सप्तमः परिच्छेदः । <del>ॐ</del>

एतावता प्रमाणतस्त्रं व्यवस्थाप्येदानी नयतस्त्रं व्यवस्थापयन्ति-नीयते येन श्रुताख्यप्रमाणविषयीकृतस्यार्थस्यांशस्तदि-तरांशौदासीन्यतः स प्रतिपत्तुरभिप्रायविशेषो नयः॥१॥

अत्रैकवचनमतन्त्रं तेनांशावंशा वा, येन परामर्शविशेषेण श्रुत-प्रमाणप्रतिपन्नवस्तुनो विषयीक्रियन्ते तिहतरांशोंदासीन्यापेक्षया स नयोऽभिधीयते । तिहतरांशप्रतिक्षेपे तुतदाभासता भणिष्यते । प्रस-पाद्याम च स्तुतिद्वात्रिंशति—

अहो ! चित्रं चित्रं तव चरितमेतन्मुनिपते !
स्वकीयानामेपां विविधविषयव्याणिविधिनाम् ।
विषक्षापक्षाणां कथयसि नयाना सुनयतां
विषक्षक्षेण्णां पुनरिह विभो ! दुष्टनयताम् ॥ १ ॥
पश्चाग्रति च—

नि शेपाशजुपा प्रमाणिवपर्याभूयं समासेहुपां वस्तृनां नियताशकल्पनपराः सप्त श्रुतासिहानः । औदासीन्यपरायणास्तद्परे चाशे भवेयुन्या-श्रेवेचान्तकलङ्गपद्गकलुपासे ग्युस्तदा हुन्याः ॥ १॥

ननु नयस्य प्रमाणादेवेन राष्ट्रणप्रणयनमयुक्तम्। स्वार्धरयदस्यान-सम्बद्धेन तस्य प्रमाणस्वरूपत्वान् । तथारि—नय प्रमाणसेवः स्वार्धरयदः सायबत्वादिष्टप्रमाणवन् स्वार्धय्यवसायबस्याप्यस्य प्रमाणादानभ्युपत्रमे प्रमाणस्यापि तथाविषस्य प्रमाणत्व न स्यादिति वाधिन् । नदस्त् । नयस्य स्वार्थेववेदानिणीतिलद्धणायेन स्यार्थय्यस्यस्यव्यव्यक्तिः । नतु नयविषयत्या समतोद्येयवेदानिणी यदि यस्तु तदा हायदिन्द्रोति नयः प्रमाणमेव, वस्तुपरिच्छेद्छक्षणत्वात्प्रमाणस्य । स न चेद्वस्तु तार्हं ताद्विषयो नयो मिण्याज्ञानमेव स्यात्, तस्यावस्तुविपयत्वरुश्णताः दिति चेत् । तद्वद्यम् । अर्थेकदेशस्य वस्तुत्वावस्तुत्वपरिहारेण वस्तंः शतया प्रतिज्ञानात् । तथा चावाचि-

नायं वस्तु न चावस्तु वस्त्वंशः कथ्यते वृधेः। नासमुद्रः समुद्रो वा समुद्रांशो यथेव हि ॥ १ ॥ तन्मात्रस्य समुद्रत्वे शेषांशस्यासमुद्रता। समुद्रवहुता वा स्यात् तत्त्वे कास्तु समुद्रवित् १॥ २ ॥

यथेव हि समुद्रांजस्य समुद्रत्वे शेपसमुद्रांशानामसमुद्रत्वप्रसः द्वात् समुद्रवहुत्वापत्तेर्वाः; तेपामिष प्रत्येक समुद्रत्वात्,। तस्यासमुद्रत्वे वा शेपसमुद्रांशानामप्यसमुद्रत्वात् किचद्षि समुद्रव्यवहारायोः गात्। समुद्रांशः समुद्रांश एवोच्यते, तथा स्वार्थेकदेशो नयस्य न वस्तु, स्वार्थेकदेशान्तराणामवस्तुत्वप्रसङ्गाद् वस्तुवहुत्वानुपक्तेर्वाः; नापः वस्तु, शेपांशानामप्यवस्तुत्वेन किचदिष वस्तुव्यवस्थाऽनुपपत्तेः। कि तर्धि वस्त्वंश एवासौ ताद्यक्पतीतेर्वाधकाभावात्? तता वस्तंशे प्रर्गः मानो नयः स्वार्थेकदेशव्यवसायलक्षणो न प्रमाणं, नापि मिश्याङ्गानः मिति ॥ १ ॥

नयसामान्यलक्षणमुक्त्वा नयाभासस्य तद्दर्गिवतुमाहु'-स्वाभिप्रेतादंशादितरांशापलापी पुनर्नयाभासः॥२॥

पुनः शब्दो नयात् व्यतिरेकं द्योतयति । नयाभामो नयप्रतिनि म्यारमा दुर्नय इत्यर्थः । यथा तीर्धिकानां नित्यानित्याद्येकान्तप्रदर्शनं सकलं वाक्यमिति ॥ २ ॥

नयप्रकारसूचनायाहु:-

स व्याससमासाभ्यां द्विप्रकारः॥३॥

स प्रकृतो नयः व्यासो विस्तरः समाप्तः संक्षेपम्याभ्यां द्वि<sup>भेग</sup> व्यासनयः समासनयश्चेति ॥ ३ ॥ व्यासनयप्रकारान् प्रकाशयन्ति-

#### व्यासतोऽनेकविकल्पः॥ ४॥

एकांशगोचरस्य हि प्रतिपत्त्रभिप्रायिवशेपस्य नयस्वरूपत्वमुक्तं, ततश्चानन्तांशात्मके वस्तुन्येकैकांशपर्यवसायिनो यावन्तः प्रतिप-चॄणामभिप्रायास्तावन्तो नयाः,ते चिनयतसंख्यया संख्यातुं न शक्यन्त इति च्यासतो नयस्याऽनेकप्रकारस्वमुक्तम् ॥ ४ ॥

समासनयं भेदतो दर्शयन्ति-

समासतस्तु द्विभेदो द्रव्यार्थिकः पर्योयार्थिकश्च ॥ ५ ॥

नय इत्यनुवर्तते; द्रवति द्रोप्यति अदुद्रुवन् तांस्तान् पर्याया-निति इन्यं तदेवार्थः, सोऽस्ति यस्य विषयत्वेन स इन्यार्थिक.। पर्ये-त्युत्पाद्विनाशौ प्राप्नोतीित पर्यायः स एवार्थ , सोऽस्ति यस्याऽसौ पर्याचार्धिक. । एतावेव च द्रव्यास्तिकपर्याचास्तिकाविति, द्रव्यस्थित-पर्यायस्थिताविति, इन्यार्थपर्यायार्थाविति च प्रोच्येते । नतु गुण-विषयम्तृतीयो गुणायिकोऽपि किमिति नोक्त इति चेन् , गुणस्य पर्याय-ण्वान्तर्भूतत्वेन पर्यायार्थिकेनेव तत्सप्रहान् । पर्यायो हि द्विविधः - ज्ञ-मभावी सहभावी च । तत्र सहभावी गुण इस्रभिधीयते । पर्यायशब्दे-न तु पर्यायनामान्यस्य स्वव्यक्तिव्यापिनोऽभिधानान्न दोप. । नतु दृब्यपर्यायव्यतिरिक्तौ सामान्यविद्येषौ विद्येते ततस्तद्रीयरमपरमपि नयद्वय प्राप्नोतीति चेन्। नैतदनुपद्रवम्। द्रव्यपर्यायाभ्यां व्यतिहिन यो सामान्यविशेषयोरप्रसिद्धे । तथाहि-द्विप्रवार सामान्यगुत्तम्-उर्ज्ल-सामान्यं तिर्वक्तामान्य च। तत्रोर्द्धतासामान्यं इत्यमेद विर्वद्गान मान्य तु प्रतिव्यक्तिलहशपरिणामलक्षणं व्यञ्चनपर्याप एव । रपृता कालान्तरस्थाविन शान्तानां सङ्घेतविषया । वश्चनपर्याचा इति प्रायचनिषप्रसिद्धे । विशेषे।ऽपि वैसत्यविवर्ततपुण पर्याय एवान्तर्भवर्तानि नैताभ्यामधियनय। वयाराः ॥ ५॥

इप्यारियभेदानात् -

आयो नेगमसंब्रहस्यवहारनेवात् वेधा ॥ ६ ॥

आयो द्रव्यार्थिक. ॥ ६ ॥ तत्र नैगमं प्रह्मपयन्ति-

धर्मयोधिर्मिणोधिर्मधिर्मिणोश्च प्रधानोपसर्जनभावेन यद्विवक्षणं स नैकगमो नैगमः॥ ७॥

पर्याययोर्द्रव्ययोर्द्रव्यपर्याययोश्च मुख्यामुख्यह्पतया यद्विवक्षणं स एवंह्रपो नेके गमा वोधमार्गा यस्याऽसी नेगमो नाम नयो हेवः ॥॥ अथास्योदाहरणाय सूत्रत्रयीमाहुः-

#### सचैतन्यमात्मनीति धर्मयोः॥ ८॥

प्रधानोपसर्जनभावेन विवक्षणमितीहोत्तरत्र च स्त्रद्वये योजनीन्यम्। अत्र चैतन्याख्यस्य व्यक्षनपर्यायस्य प्राधान्येन विवक्षणम्; विजेत-प्यत्वात् । सत्त्वाख्यस्य तु व्यञ्जनपर्यायस्योपसर्जनभावेन, तन्य चैतन्यविशेषणत्वादिति धर्मद्वयगोचरो नैगमस्य प्रथमो भेदः॥८॥

वस्तु पर्यायवद् द्रव्यामिति धर्मिणोः॥९॥

अत्र हि पर्यायवद् द्रव्यं वस्तु वर्त्तत इति विवक्षायां पर्यायगर् द्रव्याख्यस्य धर्मिणो विशेष्यत्वेन प्राधान्यम्, वस्त्वाख्यस्य तु विशेषण्यः त्वेन गौणत्वम् । यद्वा । किं वस्तु पर्यायवद् द्रव्यमिति वित्रक्षायां वः स्तुनो विशेष्यत्वात् प्राधान्यम्, पर्यायवद् द्रव्यस्य तु विशेषणत्वात् गौणत्वमिति धर्मियुग्मगोचरोऽयं नेगमस्य द्वितीयो भेदः ॥ ९॥ क्षणमेकं सुखी विषयासक्तजीव इति धर्मधर्मिणोः॥१०॥

अत्र हि विषयासक्तजीवारयस्य धर्मिणो मुन्यता, त्रिशेष्यत्वान ,
सुख्वत्रक्षणस्य तु धर्मस्याप्रधानता, तिद्विशेषणत्रेनोपात्तत्वादिति धर्मधर्म्यात्रस्यनोऽयं नैगमस्य तृतीयो भेदः । नचार्म्ययं प्रमाणात्मा गः
नुपद्गेः धर्मधर्मिणोः प्राधान्येनात्र ज्ञतेरसंभवात् नयोरन्यत्र एव वि
नगमनयेन प्रधानत्याऽनुभूयेन । प्राधान्येन दृष्ट्यपर्यायद्वयात्मक् भाः
भेमनुभवद्विज्ञानं प्रमाणं प्रतिपत्तव्यं नात्यत् ॥ १० ॥

अध नैगमाभासमाहु:-

धर्मद्वयादीनामैकान्तिकपार्थक्यामिसन्धिर्नेग-

माभासः ॥ ११ ॥

आदिशब्दाद् धर्मिद्वयधर्मधर्मिद्वययोः परिप्रहः । ऐकान्तिक-गर्धक्याभिसन्धिरैकान्तिकभेदाभिप्रायो नैगमाभासो नेगमदुर्नय इ-सर्थः ॥ ११ ॥

अत्रोदाहरान्त-

यथाऽऽत्मनि सत्त्वचैतन्ये परस्परमत्यन्तं पृथग्भृते इत्यादिः ॥ १२ ॥

आदिशन्दाहस्त्वास्यपर्यायवद्द्रव्यास्ययोधिर्मणोः सुखजीवलक्ष्-णयोधिर्मधर्मिणोश्च सर्वथा पार्थक्येन कथनं तदाभासत्वेन द्रष्टव्यम्। नैयायिकवैशेषिकदर्शनं चैतदाभासतया क्षेत्रम् ॥ १२ ॥

अय संत्रहस्वरूपमुपवर्णयन्ति-

सामान्यमात्रग्राही परामर्शः संग्रहः ॥ १३ ॥

सामान्यमात्रमशेपविशेपरिहतं सस्वद्रव्यत्वादिकं गृहानीहोवं-शीलः, समेकीभावेन पिण्डीभूततया विशेपराशिं गृहानीति संप्रह । अयमर्थः। खजातेर्देष्टेष्टाभ्यामविरोधेन विशेपाणामेकस्पतया यद् प्रदणं स संप्रह इति ॥१२॥

अमुं भेदतो दर्शयन्ति-

अयमुभयविकल्पः परोऽपरश्च ॥ १९ ॥ वत्र परसंग्रहमाहः-

अशेषिवशेषेष्योदासीन्यं भजमानः शुद्धद्रव्यं सन्मात्रमभिमन्यमानः परसंप्रहः ॥ १५ ॥ परामर्गः तमेतनेऽपि मोजनीयम् ॥ १५ ॥